नारायणपण्डितेन समृहीतः

## हितापदेशः



चोखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान दिल्ली-110007



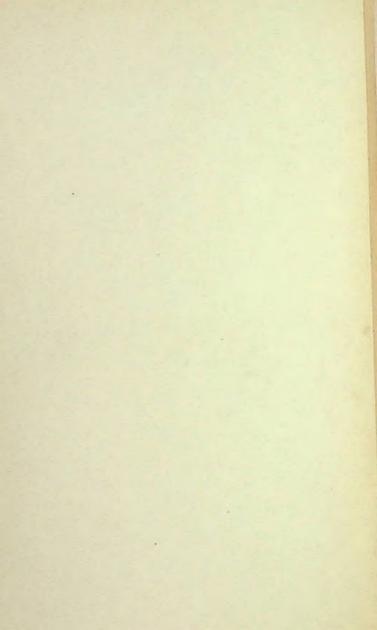

## व्रजजीवन प्राच्यभारती ग्रन्थमाहा १८

नारायणपण्डितसङ्गृहोतः

## हितोपदेश:

( मूलपाठेन, बनुवादेन, विविध-विषय-विवरणेन, कथानुक-मणिकायुत्तेन, म्होकानुक्रमणिकया, परीक्षोपयोगि-प्रश्नपद्याद्यनेकविषयेख्य संयुतः )

> श्रावान्तरकार पं ० रामेश्वर श्रृष्टु सम्पादक श्री नारायण राम आचार्य 'काव्यतीवं'



## चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान

३८ यू० ए० बंगलो रोड, जवाहरनगर दिल्ली ११०००७ चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान
(प्राज्यभारती के प्रकाशक एवं वितरक)
३८ यू. ए., जवाहरनगर, बंगली रोड
विल्ली
पोस्ट बाक्स नं० २११३

सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन पुनर्मुद्रित संस्करण 2003 मूल्य 50.00

अन्य प्राप्तिस्थान— चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन के॰ ३७/११७, गोपालमन्विर सेन पो॰ बा॰ नं॰ ११२९, बाराणसी २२१००१

\*

प्रधान वितरक— चौखम्बा निद्यामनन चीक (बनारस स्टेट बैंक भवन के पीछे) पो० वा० नं० १०६९, बाराणसी २२१००१

## VRAJAJIVAN PRACYABHARATI GRANTHAMALA 18

CONCO.

#### HITOPADESA

OF

#### NĀRĀYANA PANDITA

(Containing Original text, Hindi translation
Exposition of internal subject-matter,
Index of Stories and Verses and
Question papers etc.)

Translator

Pt. Rameshwar Bhatta

Editor

Shri Narayana Ram Acharya 'Kavyatirtha'



## CHAUKHAMBA SANSKRIT PRATISHTHAN 38 U. A., Jawaharnagar, Bungalow Road

**DELHI 110007** 

# CHAUKHAMBA SANSKRIT PRATISHTHAN (Oriental Publishers & Distributors) 38 U. A. Bungalow Road, Jawaharnagar Post Box No. 2113 DELHI 110007

Also can be had of
CHAUKHAMBA SURBHARATI PRAKASHAN
K. 37/117, Gopal Mandir Lane
Post Box No. 1129
VARANASI 221001

Sole Distributors

CHOWKHAMBA VIDYABHAWAN

CHOWK (Behind The Benares State Bank Building)

Post Box No. 1069

VARANASI 221001

÷

#### भू मि का

विदित हो कि नीति एक ऐसा शाख है कि जिसको मनुष्यमात्र व्यवहार में छाता है, क्योंकि बिना इसके संसार में सुखपूर्वक निर्वाह नहीं हो सकता, और यदि नीति का अवखम्बन न किया जाय तो मनुष्य को सांसारिक अनेक घटनाओं के अनुकूछ कृतकार्य होने में बड़ी कठिनता पड़े, और जो लोग नीति के जानने वाले हैं वे बड़े बड़े दुस्तर और कठिन कार्यों को सहज में शीष्र कर लेते हैं; परन्तु नीतिहीन मनुष्य छोटे छोटे—से कार्यों में मी मुग्ध हो कर हानि उठाते हैं। नीति दो प्रकारकी है- एक धर्म, दूसरी राजनीति; और इन दोनों नीतियों के लिये भारतवर्ष प्राचीन समय से सुप्रसिद्ध है। सर्वसाधारण को राजनीति से प्रतिदिन काम पड़ता है। अत एव विदेशी विद्वानों ने भारत में आ कर नीतिविद्या सीख छी और अपने देशों में जा कर उसका अनुकरण किया और अपनी अपनी मातृ-भाषा में उसका अनुवाद कर के देश को लाम पहुंचाया।।

यद्यपि राजनीति के एक से एक अपूर्व ग्रंथ संस्कृत भाषा में पाये जाते हैं तथापि पण्डित विष्णुशर्मारिकत पञ्चतम्त्र परम प्रसिद्ध है, क्योंकि उस ग्रंथ में नीतिकथा इस उत्तम प्रणाली से लिखी गई है कि जिसके पढ़ने में रुचि और समझने में सुगमता होती है और अन्य देशियों ने भी इसका बड़ा ही समादर किया कि अरबी, फारसी इस्मादि भाषाओं में इसका अनुवाद पाया जाता है। पण्डित नारा-यणजी ने उक्त पञ्चतम्र तथा अन्य अन्य नीति के प्रन्थों से हितोपदेश नामक एक नवीन प्रन्थ संगृहीत करके प्रकाशित किया, कि जो

पश्चतन्न की अपेक्षा अल्पन्त सरल और सुगम है और विद्वानोंने हितो-पदेश को "यथा नाम तथा गुणाः" समझ कर अल्पन्त आदर दिया, यहां तक कि वर्तमान काल में भारतवर्षीय शिक्षा विभाग में इसका अधिक प्रचार हो रहा है. हितोपदेश के गुणवर्णन करने की कोई आवश्यकता नहीं है कारण उसका गौरव सब पर विदित ही है और उक्त प्रन्थ पर कई टीकाएँ प्रकाशित होने पर भी निर्णयसागर यंत्रालय के मालिक श्रीयुत तुकाराम जावजी महाशय ने मुझ से यह अनुरोध किया कि, हितोपदेश की भाषाटीका इस रीति पर की जाय कि जिससे पाठकों की समझ में विभक्त्यर्थ के साथ आशय भली भांति था जाय, अत एव मैं अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार उसी रीति पर टीका करके पाठकगण को समर्पण करता हूं और विद्वानों से प्रार्थना करता हूं कि जहां कहीं भ्रम से कुछ रह गया हो उसे सुधार लेनेकी कुपाकरें.

मार्ग. ज्ञु. ३ मृगो रामेश्वर भट, संवत् १९५१. प्रथम संस्कृताच्यापक. मु. आ. स्कू. आगरा.

#### कहानियोंकी अनुक्रमणिका

| TB.                                  |     |
|--------------------------------------|-----|
| प्रथम भाग-मित्रलाभ                   |     |
| प्रस्ताविका १                        |     |
| काक, कछुआ, मृग और चूहेका             |     |
| उपाख्यान १२                          | 8   |
| बूढ़े वाघ और मुसाफिरकी कहानी १४      |     |
| मृग, काक और गीदडकी                   | व   |
| कहानी ३०                             |     |
| अंधा गिद्ध, बिलाव और चिड़ि-          |     |
| योंकी कहानी ३१                       | बु  |
| चूबाकर्ण संन्यासी और एक              |     |
| धनिक हिरण्यक नाम चूहेकी              |     |
| कहानी ४८                             | į   |
| चंदनदास बृदा बनिया और                |     |
| उसकी जवान स्त्री छीलावतीकी           | q   |
| कहानी ४९                             |     |
| भैरवनामक शिकारी, मृग, शूकर,          |     |
| सांप और गीदइकी कहानी ६३              |     |
| तुंगबल नामक राजकुमार और              | l t |
| जवान वनियेकी स्त्री लावण्यवती        |     |
| और उसके पति चारदत्तकी                |     |
| कहानी ०३                             |     |
| धूर्त गीदड और हाथिकी कहानी ७५        |     |
| Su militaria seria seria seria seria |     |

वर्धमान नामक वैर्य, संजीवक नाम

वृषभ, पिंगल नामक सिंह. दमनक और करटक नामक २ गीदबोंका उपाख्यान ... ानधिकृत चेष्टा करनेवाले बंदरकी मृत्युकी कहानी ... र्पूरपट नाम धोबी, उसकी जवान स्त्री, गधा और कुत्तेकी कहानी .... दीनत नाम सिंह, एक चूहा और दिधकर्ण नामक बिला-वकी कहानी दर, घंटा, और कराला नाम कुटनीकी कहानी... हर्दर्पकेतु नामक संन्यासी, एक बनिया, ग्वाला और उसकी व्यभिचारिणी श्री और दूती नायनकी कहानी... र्क ग्वाला, उसकी व्यभि-चारिणी स्त्री, कोतवाल और उसके बेटेकी कहानी ... कोएका जोडा और काले साँपकी कहानी ... 939 दुर्दान्त नामक सिंह और एक बूढ़े गीद्दकी कहानी

पृष्ठ.

पृष्ठ.

प्रमु. टिटहरीके जोवे और समुद्रकी दो हंस, और उनका स्नेही कहानी ... क्छएकी कहानी ... २१५ \*\*\* \*\*\* 989 तीसरा भाग-विग्रह दूरदर्शी दो मच्छ और यद्ध-हिरण्यगर्भ नामक राजहंस, चित्र-विष्य मच्छकी कहानी ... २१६ वर्ण नामक मोर और उनके एक बनिया उसकी व्यभि-मंत्री आदिका उपाख्यान १५५ चारिणी स्त्री और यारकी पक्षी और बन्दरोंकी कड़ानी १५७ कडानी ... बाधंबर ओढा हुआ घोबीका बगुड़े, सांप, और, नेवहेकी गधा और खेतवाछेकी कहानी १५९ कहानी ... हाथियोंका झुंड और बूंड महातप नामक संन्यासी और शशककी कहानी ... १६१ एक चहेकी कहानी ... २२२ इंस. को आ और एक मुसाफिर-बूदे वगुले, केंकरे और मछलि-की कहानी ... १६७ योंकी कहानी ... २२४ काक, मुसाफिर और एक स्वाहेकी देवशर्मा नामक ब्राह्मण और कुम्हारकी कहानी एक बढई, उसकी व्यभिचारिणी क्री और यारकी बहानी १६९ सुन्द उपसुन्द नामक दैल्योंकी कहानी ... नीलमें रंगे हुए एक गीदक्की मृत्युकी कहानी ... एक बाह्मण, बकरा और तीन ... 960 राजकुमार और उनके पुत्रके धूर्तोंकी कहानी ... २३७ बलिदानकी कहानी ... १९२ मदोत्कट नामक सिंह और एक क्षत्रिय, नाई और सेवकों कहानी ... भिकाराकी कहानी ... १९८ भूखा साँप और मेंइकोंकी चौथा भाग-संधि ऋहानी ...

साधव बाह्मण, उसका बालक,

नेवला और साँपकी कहानी २५२

इंस और मोरके मेलके लिए

कहानी ... • ... २१४

#### हितोपदेशकें श्लोकोंमें वर्णित विषयोंका विवरण

|                                             | पृष्ठ    | <i>*</i> ভীক        |
|---------------------------------------------|----------|---------------------|
| <b>मंगलाचरण</b>                             |          | 5                   |
| हितोपदेशकी प्रशंसा                          | ,,       | २                   |
| विद्याकी प्रशंसा                            | २,३,९    | v-08-5,8            |
| शासकी प्रशंसा                               | 4        | 9.0                 |
| योवन, धन, प्रभुता और ∫<br>अज्ञानताकी निन्दा | "        | 11                  |
| कुपुत्रकी निन्दा                            | 4,8,68   | ्रि. १२ से २४ तक    |
|                                             |          | 9. 0                |
| संसारके छः सुख                              | 4        | ₹०                  |
| धर्मकी प्रशंसा                              | Ę        | २५,२६               |
| प्रारब्धकी मुख्यता {                        | ٧,٤,     | प्र. २८, २९, ३३     |
| 1                                           | 98,26.28 | सि. २१.५०,५१,५२     |
| उद्योगकी प्रशंसा                            | 4,6      | ३०, ३१, ३२ से ३७ तक |
| त्रारब्धकी प्रशंसा                          |          | ३२                  |
| सत्संगकी प्रशंसा                            | 9-99     | ४१ से ४७ तक         |
| धर्मके आठ मार्ग                             | 9 ६      | 用. 4                |
| दानकी सफलता                                 | 98,90    | 99,19               |
| आत्माकी रक्षा                               | 9 6      | 93                  |
| पण्डितका लक्षण                              | १७,६५    | 18,900              |
| खभावकी उत्कर्षता                            | 96,69    | मि. १७ वि. ५८       |
| विश्वासकी अकर्तव्यता                        | 95,83    | 98,20               |
| खभावकी मुख्य परीक्षा                        | 98       | २०                  |
| बृद्धोंके वचनका प्रहण                       | २०       | २३                  |
| संसारके छः दुःख                             | 30       | २५                  |

|                                                | মূম্ব        | <i>শ্চ</i> ীক     |
|------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| , लोभकी <sup>:</sup> निन्दा                    | २०,२१        | २६,२७,२८          |
| अप्रगण्यताकी निन्दा                            | ર ૧          | 28                |
| बन्धुकी प्रशंसा तथा लक्षण                      | २२,३८,२४२    | मि. ३१, ७३ सं. ६१ |
| महात्माओंके ख-∫<br>भावकी प्रशंसा रे            | 22,00        | <b>३२,</b> १९२    |
| त्यागनेके योग्य छः दोष                         | २३           | इंश्              |
| समूहकी प्रशंसा                                 | २३           | ३५,३६             |
| सबे मित्रकी प्रशंसा                            | 28,00        | मि. ३८, २०९, २१०  |
| पुण्यात्माका लक्षण                             | २४           | 35                |
| ग्रुभाग्रुभ कर्मका फल                          | २५           | 40,89             |
| भारमाकी मुख्य रक्षा                            | २६           | **                |
| प्राणोंकी मुख्य रक्षा                          | २६           | ¥ ¥               |
| पराये अर्थ धन-जीवनका त्याग                     | २६,१९५       | मि. ४४, वि. १००   |
| यशकी मुख्यता                                   | २७           | 80,86             |
| शरीर और गुणका अंतर                             | २७           | 85                |
| अनेक मित्र करनेकी मुख्यता                      | 25           | 43                |
| समानके साथ समानकी प्रीति                       | ₹ •          | ५४,५५             |
| अपरिचितको आश्रय न देना                         | <b>₹</b> 9   | 44                |
| केवल जातियताको सोच कर }<br>अनादर करनेकी निन्दा | ३३           | 4.6               |
| अतिथिका सत्कार ३३,                             | १४,४८ मि. ५९ | से ६३ तक. १०७,१०८ |
| स्तर्ग जानेमें मुख्यता                         | 34           | ÉA                |
| धर्मकी मुख्यता                                 | ३५           | Ęų                |
| उदरके लिये पातकनिन्दा                          | 34           | ĘG                |
| अल्पगुणीकी प्रशंसा                             | 3 €          | ę's               |
| व्यवहारसे मित्र और शत्रुका ज्ञान               | • •          | vg                |
| मित्र, शर, भार्या और }<br>बांधवकी परीक्षा      | 36           | uş.               |

|                                                            | पृष्ठ                              | श्लोक                                    |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| विपत्ति और मृत्युके ो<br>पास होनेका लक्षण∫                 | <b>3</b> 8,8 <b>3</b> ,8 <b>3</b>  | 4,74,74                                  |
| कुमित्रका लाग                                              | 35                                 | 90                                       |
| विश्वासघात ं                                               | ३९                                 | 96                                       |
| विश्वासघातीकी निन्दा                                       | 80                                 | ७९                                       |
| दुर्जनकी निन्दा (४०,४३,<br>१४७,९४                          | ,१३८ ·                             | ,८१,८२,८९,ष्ठ. १३७<br>इ. १६४,१६५, वि. २३ |
| पापपुण्यके फल मिलनेका समय                                  | 89                                 | 6३                                       |
| सजनोंके स्थिर चित्तकी प्रशंसा                              | ४२                                 | ८५,८६                                    |
| मार्जार, भैंसा, मेड़, काक औ<br>मनुष्य इनके विश्वासकी अकर्त | र धुद्र)<br>व्यता }                | <b>69</b> .                              |
| शत्रुसे मेल करनेका त्याग                                   | 8.5                                | 66.                                      |
| दुर्जन और सज्जनका अन्तर                                    | ¥₹                                 | ` <b>९२</b> .                            |
| संगतिका कारण                                               | 88                                 | <b>९</b> ३                               |
| सज्जन और दुर्जनका आकार                                     | AA                                 | <b>4.</b>                                |
| श्रेष्ठ मित्रके गुण                                        | AA.                                | · <b>લ</b> ્દ.                           |
| मिष्ट भाषणकी प्रशंसा                                       | ४५                                 | 9.0                                      |
| मित्रके दूषण                                               | ४५                                 | 96                                       |
| महात्मा और दुरात्माका लक्षा                                | ण ४५                               | 900,909                                  |
| बुद्धिमान्की प्रशंसा                                       | 86                                 | १०३                                      |
| परोपदेशमें चतुरता                                          | 80                                 | १०३                                      |
| दुष्ट देशमें निवासकी निन्दा                                | 80                                 | 908,904,90६                              |
| बृद्ध पतिकी निन्दा                                         | ५०                                 | ११ं० से ११३ तक.                          |
| C-74 D                                                     | , 49-43                            | मि. ११४ से १२२ तक.                       |
| ब्रियोंकी निन्दा और दूषण                                   | ी १२८-१३०                          | सु. ११५ से ११९ तक.                       |
| धनकी प्रशंसा } ५३                                          | ३—ेप५,८५,८६,८७, <sup>५</sup><br>१८ | मि. १२३ से १२९ तक.                       |
|                                                            |                                    | े स. १,३,८,९,१०,९३                       |
| वुद्धिमान्के लिये नव गुप्तमंत्र                            | 44                                 | १३०,१३१                                  |

|                                            | पृष्ठ      | श्लोक                  |
|--------------------------------------------|------------|------------------------|
| मनखीकी प्रशंसा                             | ५५,५६      | १३२ से १३५ तक.         |
| निर्धनताकी निन्दा                          | 44,40,996  | मि. १३६ से १३८, सु. ९३ |
| याचनाकी निन्दा                             | ५७         | 935                    |
| पुरुषविडंबना                               | 40         | 980                    |
| पुरुषके जीवनमें मरण }<br>और मरणमें विश्राम | 40         | 989                    |
| लोभकी निन्दा                               | 46         | १४२                    |
| असंतोषकी निन्दा                            | 46         | . १४६                  |
| संतोषकी प्रशंसा                            | 46,48      | 988,984,986            |
| निराशाकी प्रशंसा                           | ५९         | 986                    |
| मनुष्यके जीवनकी प्रशंसा                    | 49         | 980                    |
| धर्म, सुख, ब्रेह आदिका निर्णय              | 45         | 988                    |
| चतुरताकी प्रशंसा                           | <b>Ç</b> 0 | 940                    |
| मनुष्यके लिये मुख्य त्याग                  | Ęo         | 949                    |
| 'पराघीनताकी निन्दा                         | Ę o        | १५२                    |
| अनहीन जीवनकी निन्दा                        | Ę·         | १५३                    |
| संसाररूपी वृक्षके दो फल                    | ६१         | 948                    |
| धर्मकी प्रशंसा                             | ٤٩         | . 944                  |
| दानकी प्रशंसा                              | ₹9,6₹,60 Ñ | वे. १५६ सु. ८,१०,११,१२ |
| कृपणकी निन्दा                              | ६१,६२      | १५७ से १६२ तक.         |
| संसारमें दुर्लभ वस्तु                      | ६३         | 963                    |
| मृत्युके निमित्तकारण                       | Ęą         | 984                    |
| धनवान्के धनका निणय                         | ६४,६५      | 956,958                |
| उद्योगी पुरुषकी प्रशंसा                    | €4-€0      | १७१ से १७६ तक.         |
| स्थानश्रष्ट होनेकी निन्दा                  | ĘĘ         | १७३                    |
| -सुखदुःखका भोग                             | . 60       | 900                    |
| -स्मीका निवास                              | ६७         | 906                    |
| बीरपुरुषकी प्रशंसा                         | Ęv         | 909                    |

|                                                                                                                                                                                              | वृष्ठ                                                 | স্ঠীক                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| धनवान् हो कर निर्धनतांकी घमंड                                                                                                                                                                | ĘC                                                    | 960                                                                                     |
| किंचित् काल भोगने योग्य वस्तु                                                                                                                                                                | ĘG                                                    | 969                                                                                     |
| ईश्वरके आधीन जीविका                                                                                                                                                                          | Ęć                                                    | 167,963                                                                                 |
| धनकी निन्दा                                                                                                                                                                                  | <b>६८,६</b> ९                                         | १८४ से १८९ तक.                                                                          |
| तृष्णाके त्यागकी प्रशंसा                                                                                                                                                                     | 40                                                    | 950                                                                                     |
| सञ्जनकी प्रशंसा                                                                                                                                                                              | 40                                                    | 953                                                                                     |
| दानी मनुष्यकी प्रशंसा                                                                                                                                                                        | V0 .                                                  | 958                                                                                     |
| चार प्रकारके मित्र                                                                                                                                                                           | ७२                                                    | 954                                                                                     |
| मंत्रीकी प्रशंसा                                                                                                                                                                             | ξv                                                    | 954                                                                                     |
| स्त्रियोंके भ्रुकुटीरूपी }<br>बार्णोसे धेर्यका नाश }                                                                                                                                         | υ <b>ર</b>                                            | 956                                                                                     |
| स्त्रियोंके दोष                                                                                                                                                                              | vv                                                    | 955                                                                                     |
| पतिवताका सक्षण                                                                                                                                                                               | 48                                                    | २००,२०१                                                                                 |
| [ 08.00.990                                                                                                                                                                                  | (मि. २०३ मे                                           | २०६ तक. सु. ८१,                                                                         |
| राजाकी प्रशंसा 🖁 ५६,७७,११०                                                                                                                                                                   | - { ंटर वि.                                           | १४४, १४५ सं. ५८                                                                         |
| राजाकी प्रशसा { २१५,२१२,२४<br>दुःखमें दुःखका होना                                                                                                                                            | • { ८२ वि.<br>७९                                      | १४४, १४५ सं. ५८<br>२०८                                                                  |
|                                                                                                                                                                                              | _                                                     | १४४, १४५ सं. ५८                                                                         |
| दुःसमें दुःसका होना                                                                                                                                                                          | 48                                                    | १४४, १४५ सं. ५८<br>२०८                                                                  |
| दुःस्तमें दुःस्तका दोना<br>उत्पत्तिका अवस्य नास                                                                                                                                              | 40                                                    | 988, 984 <del>4</del> . 4c<br>20c<br>292                                                |
| दुःखर्मे दुःखका होना<br>उत्पत्तिका अवस्य नाश<br>मित्रकी प्रशंसा                                                                                                                              | 60,69                                                 | 988, 984 <del>d</del> . 46<br>206<br>292<br>293,298                                     |
| दुःस्वमें दुःस्वका होना<br>उत्पत्तिका अवस्य नास<br>मित्रकी प्रशंसा<br>निश्चित कार्य पर ददता                                                                                                  | 60,69<br>60,69                                        | 988, 984 <del>d</del> . 46<br>206<br>292<br>293,298<br>294                              |
| दुःखमें दुःखका होना<br>उत्पत्तिका अवस्य नास<br>मित्रकी प्रशंसा<br>निश्चित कार्य पर दृढता<br>उन्नतिके विष्न                                                                                   | 60<br>60,69<br>62<br>64                               | 988, 984 <del>d</del> . 46<br>206<br>292<br>293,298<br>294<br>8,4                       |
| दुःसमें दुःसका होना<br>उत्पत्तिका अवस्य नास<br>मित्रकी प्रशंसा<br>निश्वित कार्य पर हदता<br>उन्नतिके विद्र<br>पुत्रनिन्दा                                                                     | 60<br>60,69<br>62<br>64                               | 988, 984 <del>d</del> . 46<br>206<br>292<br>293,298<br>294<br>8,4                       |
| दुःखमें दुःखका होना<br>उत्पत्तिका अवस्य नास<br>मित्रकी प्रशंसा<br>निश्चित कार्य पर हदता<br>उन्नतिके विद्र<br>पुत्रनिन्दा<br>धन, बल, शास्त्र भादिकी सफलता<br>उद्यमकी प्रशंसा<br>आयुकी बलवानता | 60<br>60,69<br>62<br>64<br>64<br>64                   | 988, 984 सं. ५८<br>२०८<br>२१२<br>२१३,२१४<br>२१५<br>४,५                                  |
| दुःखमें दुःखका होना<br>उत्पत्तिका अवस्य नास<br>मित्रकी प्रशंसा<br>निश्चित कार्य पर ददता<br>उन्नतिके विष्न<br>पुत्रनिन्दा<br>धन, बल, शास्त्र भादिकी सफलता<br>उद्यमकी प्रशंसा                  | 60,69<br>60,69<br>64<br>64<br>64<br>66                | 988, 984 #. 46<br>206<br>292<br>293,298<br>294<br>8,4<br>0<br>9<br>93,18,14             |
| दुःखमें दुःखका होना<br>उत्पत्तिका अवस्य नास<br>मित्रकी प्रशंसा<br>निश्चित कार्य पर हदता<br>उन्नतिके विद्र<br>पुत्रनिन्दा<br>धन, बल, शास्त्र भादिकी सफलता<br>उद्यमकी प्रशंसा<br>आयुकी बलवानता | 60,69<br>60,69<br>62<br>64<br>65<br>66<br>66<br>60,66 | 988, 984 #. 46<br>206<br>292<br>293,298<br>294<br>8,4<br>0<br>9<br>93,18,94<br>96,90,96 |

|                                                | <u>র</u> ম্ভ | श्लोक        |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|
| परोपकारके खातर जीनेका फल                       | 98,90,90     | ३६ से ४४ तक. |
| मूर्खकी निन्दा                                 | 99,909       | ૪૫,५૨.       |
| कर्मकी प्रशंसा                                 | 99,900       | ४६ से ५०     |
| पण्डितका लक्षण                                 | 909,903      | 49,62        |
| सेवाकी रीति                                    | 909          | 48,44        |
| राजाके गृहयोग्य मनुष्य                         | 902          | 44           |
| कायर पुरुषका लक्षण                             | १०२          | 40           |
| राजा, स्त्री और वेलका                          |              |              |
| निकट आश्रय करना                                | 902          | 46           |
| स्रेहयुक्तके चिह                               | १०३          | ५९,६०        |
| विरक्तके चिह्न                                 | 9 0 3        | €,9          |
| कुअवसरके वचनकी निन्दा                          | 908          | 43           |
| राजाके बिना आज्ञा }<br>कार्यकी कर्तव्यता }     | 908          | ÉA           |
| गुणकी प्रशंसा तथा रक्षा                        | 908          | E LE         |
| राजाको तृण आदिकी आवर्यकता                      | 904          | ĘĘ           |
| मणि और कांचका मेद                              | 9 - ६        | Ęc           |
| मनुष्यकी उत्साइहीनता                           | 906          | ĘS           |
| मृत्य तथा आभरणके }<br>थोग्य स्थान आदि ∫        | 908,900      | \$0,50,60    |
| अवज्ञाकी निन्दा                                | 906          | 30,06        |
| आपत्तिरूपी कसोटी पर }<br>संबंधियोंकी परीक्षा ∫ | 908          | 60           |
| छोटे शत्रुके लिये समानघातक                     | 993          | 83           |
| विना शस्त्र मृत्यु                             | 993          | دلع          |
| मतिप्रशंसा                                     | 993,39       | ८६,१२२       |
| बड़ोंका समान पर वल                             | 118          | 20,66        |
| सेवकप्रशंसा                                    | 190          | \$0,59,58    |

|                                                   | पुष्ठ                       | : स्रोक                                |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| कोशंका दूषण                                       | 996                         | 98                                     |
| अधिक व्ययकी निन्दा                                | 996                         | 99                                     |
| ब्राह्मण और क्षत्रियको अ-}<br>धिकारी करनेसे हानि∫ | 995                         | 98,90                                  |
| पुराने सेवककी निन्दा                              | 998                         | 96,55                                  |
| मंत्रीकी निन्दा ∫ ११९,१२०,                        | १३५, ∫ <del>ग</del> ्रु. १९ | ०० से १०६ तक. १२८<br>१९ वि० ३८,१०३,१०४ |
| ी १७५,१९७,                                        | १९८ ( १३                    |                                        |
| दंडनीय पुत्रादिको दंड देना                        | 929                         | 900                                    |
| अहंकार आदि कारणसे नष्टता                          | 939                         | 906                                    |
| राजाकी कर्तव्यता                                  | 929                         | 908                                    |
| मनुष्यके कमेको सूर्यादिका जानना                   | १२६                         | 192                                    |
| चतुरकी प्रशंसा                                    | १२७                         | 993                                    |
| उपायकी प्रशंसा                                    | 330                         | १२०                                    |
| विना मृत्युके मृत्यु                              | 939                         | 929                                    |
| प्रियवस्तुकी प्रशंसा                              | १३६                         | 9३२,9३३                                |
| राजाकी दृष्टिकी प्रशंसा                           | १३७                         | 938                                    |
| सदुपदेशकी प्रशंसा                                 | १३७                         | 914                                    |
| राज्यमेदका मूल कारण                               | १३७                         | 934                                    |
| मित्र, स्त्री आदिकी प्रशंसा                       | 935                         | .989                                   |
| राजाकी निन्दा १३९,                                | 984,986                     | 982,946,945,950                        |
| विना विचारकी दंडकी निन्दा                         | 935                         | 985,988                                |
| मंत्रका ग्रप्त रखना                               | 980,988                     | 988,980,944                            |
| मृत्युके चार द्वार                                | 982                         | 349                                    |
| राजाके सेवककी निन्दा                              | 983                         | 943                                    |
| धन, विषय, जी आदि पानेसे फल                        | १४३                         | 943                                    |
| स्त्री, कृपण, राजा आदिकी निन्दा                   | 984                         | 946                                    |
| उपकार उपदेशादिकी नष्टता                           | 984,980                     | 141,142,143                            |
| समान-बलमें युद्धकी योग्यता                        | 986                         | 155                                    |
|                                                   |                             |                                        |

|                                      | प्रष्ट       | श्लोक                |
|--------------------------------------|--------------|----------------------|
| वज़ और राजाके तेजकी निन्दा           | 945          | 966                  |
| शूरोंके दुर्जन गुण                   | 988          | 968                  |
| युद्धका समय                          | 988          | 900                  |
| संप्रामर्मे मरनेकी प्रशंसा           | 988,940,     |                      |
|                                      | 293          | ्रीत. १४७ से १४८ तक. |
| तेजहीन बलवान्की निन्दा               | 940          | १७३                  |
| युष्ट, याचना, धनादिकी निन्दा         | 940          | 908                  |
| धूर्त मनुष्यकी निन्दा                | 949          | 9 04                 |
| मृत्युकी प्रशंसा                     | 942          | 900                  |
| राजाओंका कर्तव्य कार्य               | 942,943      | १७८ से १८१ तक.       |
| दयाछ राजा, लोभी (                    | 943          | १८२                  |
| ब्राह्मण।दिकी निन्दा ∫               | 174          | 161                  |
| राजांओंकी नीतिकी प्रशंसा             | 943          | 963                  |
| राजाकी प्रशंसा                       | 944,946      | ٦,३                  |
| मूर्सकी निन्दा तथा लक्षण             | १५७,१७२      | ٧,३٩                 |
| पराक्रमकी प्रशंसा                    | 945          | U                    |
| सज्जन-सेवाकी प्रशंसा                 | 989          | 10,11,12             |
| हाबी, सर्प, राजा, दुर्जनसे भय        | <b>ग</b> १६२ | 18                   |
| मंत्रीके लक्षण                       | 968,964,200  | 96,90,923,928        |
| दूतके लक्षण                          | 9६३,9६६      | 94,95,20             |
| दुर्जनके संगकी निन्दा                | 966,960,960  | २१,२२,२३             |
| पतिनताके छिये ।<br>भर्ताकी प्रशंसा 🕽 | 900,909      | २५ से ३० तक.         |
| पण्डित और मूर्खका लक्षण              | 903          | 39                   |
| मेदियेकी प्रशंसा                     | 808,508      | ३४,३५                |
| मैत्रका गुप्त रखना  <br>तथा प्रशंसा  | 908,906      | 36,30,83             |
| युद्धकी असंमति                       | 9 04         | 38                   |

|                                                          | पृष्ठ       | श्लोक:                 |
|----------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| साम, दान, मेदसे शत्रुका वशीक                             | त्य १७५     | 80-                    |
| विना युद्ध शूरता                                         | 90६         | <b>୪</b> ት             |
| नीतिप्रशंसा                                              | 906,900,959 | 83,86,50               |
| बुद्धिमान्का लक्षण                                       | १७६,२१७     | वि. ४४, सं. ६          |
| कार्यसिद्धिका विघ्न                                      | 908         | 84                     |
| उपायज्ञाताकी प्रशंसा                                     | 900         | 88                     |
| बलीके साथ युद्धका त्याग                                  | 900         | वि. ४६,४७              |
| दुर्गकी प्रशंसा                                          | 906         | 40,49                  |
| दुर्गके लक्षण                                            | 906,903     | ५२ से ५५ तक-           |
| लवण रसकी प्रशंसा                                         | 905         | બ દ                    |
| सभा, बृद्ध, धर्म, सत्यका निर्णय                          | 963         | ६१                     |
| दूतकी प्रशंसा                                            | 967,963     | ¥9, <b>६०, ६२, ६</b> ३ |
| असंतुष्ट ब्राह्मण, संतुष्ट राजा<br>और गणिका आदिकी निन्दा | } 964       | éx                     |
| विप्रहका समय                                             | १८५,१८६     | ६५ से ६८ तक.           |
| युद्धमें जानेकी तथा)<br>लदनेकी रीति ∫                    | 966,960,966 | ६९ से ८२ तक.           |
| सेनाके हाथीकी प्रशंसा                                    | 766         | 63                     |
| अश्वप्रशंसा                                              | 966         | 68,64                  |
| युद्धकी चतुरता तथा सेनाका क                              | र्य १८९     | 45                     |
| सेनाकी प्रशंसा                                           | 968         | 64                     |
| बलहीन सेनाकी निन्दा                                      | 968         | 68.                    |
| राजासे स्नेह छुटनेका लक्षण                               | 945         | 90                     |
| राजाको विजय पानेकी रीति                                  | 968-980     | ९१ से ९५ तक            |
| उदार, ग्रूर तथा दाताका लक्षण                             | 980         | १०२                    |
| शत्रुकी सहजमें मृत्यु                                    | 955         | वि. १०७                |
| शत्रुकी सेनाके नाशका )<br>उपाय तथा उपदेश }               | २००,२०१     | वि. १०८ से ११४         |

|                                | <b>न्य</b> |            | <i>শ্</i> ভীৰ | Б |
|--------------------------------|------------|------------|---------------|---|
| राजाका दूषण                    | • २०१      |            | वि. १९५       | 1 |
| आवश्यक उपदेश                   | २०२,२०३    | वि. ११६ से | १९९ तक        |   |
| देवता गुरु आदि पर कोप न करना   | २०३        |            | वि. १२०       | • |
| स्वास्थ्यमें पांडित्य          | २०४        |            | वि. १२९       | 1 |
| बुद्धिमान् और बुद्धिहीनमें मेद | २०४        |            | 923           | 1 |
| व्ययकी प्रशंसा                 | २०५        | 923        | ,928,924      |   |
| श्ररकी प्रशंसा                 | २०६        |            | 934,934       | 3 |
| राजाके महागुण                  | २०६,२०७    | १२९ ह      | १३२ तक        | • |
| दुर्गाश्रयत्रशंसा              | २०८        |            | 934           | 5 |
| युद्धमें राजाकी अप्रगण्यता     | २०८        |            | 936           | į |
| दुर्गके दोष                    | 208        |            | 934           | , |
| दुर्गके जयके उपाय              | २०९        |            | 934           |   |
| युद्धमें यथावसर कर्तव्य        | २१०        |            | 939           | 5 |
| स्वामी मंत्रीकी आपसमें प्रशंसा | २१०        |            | 989           | Þ |
| समरमें उत्साह                  | 299        |            | 989,987       | 3 |
| राज्यके छः अंग                 | 299        |            | 183           | ŧ |
| भाग्यकी निन्दा                 | २१५        |            | 7             | 3 |
| कर्मका दोष                     | २१५        |            |               | ₹ |
| मित्रोपदेशप्रशंसा              | २९५        |            | 7             | 8 |
| उपाय तथा अपायका विचार          | 398        |            | •             | 6 |
| शतुके विश्वासकी निन्दा         | २२१        |            | •             | 5 |
| सेवकके उपकारकी न मन्तव्यता     | २२१        | •          | 9             | 0 |
| विचारहीनको उपदेश               | २२२        |            | \$            | 9 |
| नीचको उचपद देनेकी निन्हा       | २२२        |            | 91            | 3 |
| अधिक लोभकी निन्दा              | <b>२२३</b> |            | 9             | 3 |
| मित्र और शंतुका लक्षण          | २२४        |            | 9.            | ¥ |
| अप्राप्त चिंताकी निन्दा        | २२५        |            | 9'            | 4 |

|                                                       | দুন্ত           | . श्लोक      |
|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| कुमार्गा राजाके मंत्रीकी निन्दा                       | <b>२२</b> ७     | 96           |
| राजाको मंत्रीका अवलंबन                                | २२७             | 90           |
| समानके साथमी मेलका उपदेश                              | २२८             | .98          |
| त्राह्मण क्षत्रिय आदिकी पूज्यता                       | २२९             | २०           |
| मेल करनेके योग्य ७ मनुष्य                             | २२९             | 29           |
| संधि (मेल)की प्रशंसा                                  | २३०,२३१         | २२ से २८ तक. |
| संधि करनेके लिये<br>अयोग्य २० पुरुष                   | २३२,२३३,२३४     | ३४ से ४७     |
| अयोग्य पुरुषोंके साथ<br>युद्ध न करनेका<br>कारण तथा फल | २३२,२३३,२३४     | ३४ से ४७ तक. |
| नीतिज्ञानकी प्रशंसा                                   | २३४             | ¥6           |
| राजाका चकवर्ती होनेका उपाय                            | २३५             | ¥\$          |
| विश्वास दे कर फेंसाना                                 | २३६             | 49           |
| अपने समान दुर्जनको भी ।<br>सत्यवादी जाननेसे हानि (    | , २३६           | ५२           |
| सजनको दुर्शेके वचनसे  <br>बुद्धिकी भ्रष्टता }         | २३७             | <i>\$1</i> ! |
| श्चधापीडितका कर्तव्य                                  | २३९             | da           |
| धर्महीन पुरुषका लक्षण                                 | २३९             | 44           |
| अभयप्रदानकी प्रशंसा                                   | २४०             | ५६           |
| शरणागतके रक्षाकी प्रशंसा                              | २४०             | 40           |
| कार्य पड़ने पर शत्रुको मित्र मानना                    | २४१,२४२         | ५९,६०        |
| संसारकी अनिखता)<br>आदिका वर्णन                        | <b>२</b> ४३–२४६ | ६२ से ८२ तक. |
| रागियोंको वनका दोष और)<br>विरक्तताका उपदेश            | २४७             | ८४,८५        |
| जलसे अन्तरात्माका ग्रुद न होना<br>१२                  | 276             | ८६           |

| •                                                              | ÄR      | श्लोक          |
|----------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| मनुष्यके लिये सुख                                              | २४८     | 66             |
| सत्संग और रतिका उपदेश                                          | २४९     | <b>د۹,۹۰</b>   |
| वृथा खयं गर्जनाकी निन्दा                                       | 340     | 59             |
| एक साथ शत्रुते युद्धकी निन्दा                                  | २५१     | 99             |
| वातके मेदको विना जाने )<br>क्रोधकी अकर्तव्यता                  | २५१     | 93             |
| शीघ्र नहीं किये कार्यकी नष्टता                                 | २५२     | 48             |
| राजाको सुखके अर्थ                                              | २५३     | ९५             |
| मंत्रीके मुख्य गुण                                             | २५३     | 9.8            |
| ंकार्य एकाएक करनेसे हानि                                       | २५३     | 90             |
| कार्यसाधनकी प्रशंसा                                            | २५३     | 96             |
| श्रभिमानीकी सर्वदा अप्रसन्नता                                  | २५४     | 95             |
| पुरुषोंका कर्मके फलसे निश्वय करना                              | २५४     | 900            |
| दुर्जनसे वंचितका सुजनमें )<br>अविश्वास करना                    | २५५     | 9 • 9, 9 • ₹   |
| लोभी, अभिमानी, मूर्ल, पण्डित)<br>स्रोपुत्रादिको वश करनेका उपाय | २५६     | 903,908        |
| संघिका उपदेश                                                   | ₹4€     | 904            |
| १६ प्रकारकी संधियां )<br>और उनके लक्षण                         | २५७-२६० | १०६ से १२६ तक. |
| धर्मकी हडता                                                    | २६०     | १२७,१२८        |
| सजनके संग मेलका उपदेश                                          | २६०     | 928            |
| सत्यकी प्रशंसा                                                 | २६०     | 930            |
| भाशीर्वाद                                                      | २६१     | 939,932,933    |
|                                                                |         |                |

## हितोपदेशः

### भाषानुवादसमछंकृतः

#### श्र प्रस्ता विका

सिद्धिः साध्ये सतामस्तु प्रसादात्तस्य धूर्जटेः। जाह्नवीफेनलेखेव यन्मूर्धि राशिनः कला॥१॥

जिन्होंके ललाटपर चन्द्रमाकी कला गंगाजीके फेनकी रेखाके समान शोभाय-मान है उन चन्द्रशेखर महादेवजीकी कृपासे साधुजनोंका मनोरथ सिद्ध होय ॥ १ ॥

> श्रुतो हितोपदेशोऽयं पाटवं संस्कृतोक्तिषु । वाचां सर्वत्र वैचित्र्यं नीतिविद्यां ददाति च ॥ २॥

यह हितोपदेश नामक श्रंथ सुना हुआ ( सुननेसे ) संस्कृतके वोलने—चालनेमें चतुरताको, सव विषयोंमें वाक्योंकी विचित्रताको और नीतिविद्याको देता है॥ २॥

> अजरामरवत् प्राञ्चो विद्यामर्थं च चिन्तयेत्। गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्॥ ३॥४

बुद्धिमान् मनुष्य अपनेको कभी बूढ़ा न होऊँगा और कभी न महँगा ऐसा जानकर विद्या और धनसंचय का विचार करे, मृत्युने चोटीको आ पकड़ा है ऐसा सोच कर धर्म करे ॥ ३ ॥

> सर्वद्रव्येषु विद्यैव द्रव्यमाहुरतुत्तमम् । अहार्यत्वादनर्घत्वादक्षयत्वाच सर्वेदा ॥ ४ ॥

पण्डित लोग सब कालमें (कभी) चौरादिकोंसे नहीं चुराये जानेसे, अनमोल होनेसे और कभी क्षय न होनेसे, सब पदार्थोंमेंसे उत्तम पदार्थ विद्याकोही कहते हैं॥ ४॥ संयोजयति विद्यैव नीचगापि नरं सरित्। समुद्रभिय दुर्धर्षे नृषं भाग्यमतः परम्॥५॥

जैसे नीच अर्थात् तुच्छ तृंणादिसे मिलनेवाळी नदी उस तृणादिकको अथाहः समुद्रसे जा मिलाती है, उसी प्रकार विद्यामी नीच पुरुषको प्राप्त (वश) होकर राजासे जा मिलाती है, फिर सौमाग्य का उदय कराती है ॥ ५ ॥

विद्या ददाति विनयं विनयाद्याति पात्रताम्। पात्रत्वाद्धनमाप्नोति घनाद्यमं ततः सुखम्॥६॥

विद्या मनुष्यको नम्नता देती है और नम्रतासे योग्यता, योग्यतासे धन, धनसे धर्म, फिर धर्मसे सुख पाता है ॥ ६ ॥

विद्या शस्त्रस्य शास्त्रस्य हे विद्ये प्रतिपत्तये। आद्या हास्याय वृद्धत्वे हितीयाद्वियते सदा॥७॥

शस्त्रविद्या और शास्त्रविद्या ये दोनों आदर करानेवाली हैं परंतु पहली अर्थात् शस्त्रविद्या बुदापेमें "पुरुषार्थ न होनेसे" हँसी कराती है और दूसरी अर्थात् शास्त्रविद्या सदैव आदर कराती है ॥ ७॥

> यम्नवे भाजने लग्नः संस्कारो नान्यथा भवेत्। कथाच्छलेन वालानां नीतिस्तदिह कथ्यते॥८॥

जैसे मृत्तिकाके कोरे वर्तनमें जिस वस्तुका संस्कार पहले होजाता है और पीछे वह उसमेंसे नहीं जाता है; उसी प्रकार में इस हितोपदेश प्रन्थमें कथाके बहानेसे बैलकों के लिये नीति कहता हूँ ॥ ८॥

> मित्रलाभः सुद्दद्भेदो वित्रद्दः संधिरेव च । पञ्चतन्त्रात्तथाऽन्यसाद्धन्थादाकृष्य लिख्यते ॥ ९ ॥

पंचतन्त्र तथा अन्य अन्य नीतिशास्त्रके प्रन्थोंसे आशय लेकर, १ मित्रलाम, २ सुहद्भेद, ३ विष्रह और ४ सन्धि, ये चार भाग बनाये जाते हैं॥ ९॥

अस्ति भागीरथीतीरे पाटलिपुत्रनामधेयं नगरम्। तत्र सर्व-

१ यहां मनुष्य और तुणकी, विद्या और नदीकी, समुद्र और राजाकी समानता है. २ बालकोंका बचपन कोरे वर्तनके समान है. यदि इसमें कहानियोंके बहानेसे विद्याका संस्कार हो जाय तो वे जन्मपर्यंत शास्त्रसे विमुख न होंगे।

सामिगुणोपेतः सुदर्शनो नाम नरपतिरासीत्। स भूपतिरेकदा केनापि पट्ट्यमानं स्रोकद्वयं शुश्राव—

गंगाजीके किनारेपर पटना नामका एक नगर है, वहाँ राजाके संपूर्ण गुेणोंसे शोभायमान, सुदर्शन नामका एक राजा रहता था. एक समय उस राजाने किसीको पढ़ते हुए, ये दो श्लोक स्रोन—

> "अनेकसंदायोच्छेदि परोक्षार्थस्य दर्शकम् । सर्वस्य लोचनं शास्त्रं यस्य नास्त्यन्ध एव सः ॥ १० ॥

"अनेक सन्देहोंको दूर करनेवाला और छिपे हुए अर्थको दिखाने वाला शास्त्र, सबका नेत्र है, ज्ञानरूपी जिसके पास वह शास्त्र नेत्र नहीं है वह अन्धा है॥१०॥

> यौवनं धनसंपत्तिः प्रभुत्वमविवेकिता। एकैकमप्यनर्थाय, किमु यत्र चतुष्टयम्?"॥ ११॥

र्यावन, धन, प्रभुता और अविचारता, इनमेंसे एक एक मी हो तो अन-र्थके करने वाली है और जिसमें ये चारों होय वहांका क्या ठीक है ?" ॥१९॥

इत्याकर्ण्यात्मनः पुत्राणामनधिगतशास्त्राणां नित्यमुन्मार्ग-गामिनां शास्त्राननुष्ठानेनोद्विग्नमनाः स राजा चिन्तयामास—

इन दोनो श्लोकोंको मुनकर, वह राजा, शास्त्रको न पढ़नेवाळे, तथा प्रतिदिन कुमार्गमें चलने वाले, अपने लड़कोंके, शास्त्र न पढनेसे मन व्याकुल होकर सोचने लगा—

'कोऽर्थः पुत्रेण जातेन यो न विद्वान्न घार्मिकः । काणेन चक्षुषा किं वा, चक्षुःपीडैव केवलम् ॥ १२ ॥ जो न पण्डित है और न धर्मशील है, ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ किस कामका ?

र्जी न पाण्डत हु आरे न यमग्राल है, ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ किस क जैसे काणी आंखसे क्या सरता है ? केवल आँखकोही पीड़ा है ॥ १२ ॥

अज्ञात-मृत-मूर्खाणां वरमाद्यौ न चान्तिमः। सकृदुःखकरावाद्यावन्तिमस्तु पदे पदे ॥ १३॥

उत्पन्न नहिं हुआ, तथा होकर मर गया और मूर्ख, इन तीनोंमेंसे पहले दो अच्छे हें और अन्तिम(मूर्ख) अच्छा नहीं, क्योंकि पहले दोनों एकही

१ शूरता, बीरता, दया और शील आदि. २ उत्पन्न नहीं हुआ और होकर मर गया.

वार दुःखके करने वाळे हैं. अंतिमें क्षण-क्षणमें (हमेशा) दुःख देता है ॥ १३ ॥ किंच,---

वरं गर्भस्रावो वरमि च नैयाभिगमनं वरं जातः प्रेतो वरमि च कन्यैव जनिता। वरं वंध्या भार्या वरमि च गर्भेषु वसित-र्न चाऽविद्वान् रूपद्रविणगुणयुक्तोऽपि तनयः॥ १४॥

और गर्भका गिर पदना, स्नीका संसर्ग न करना, उत्पन्न होकर मर जाना, कन्याका होना, स्नीका बाँझ रहना, अथवा उसके गर्भमेंही रहना अच्छा है, परन्तु खुन्दरता तथा सुवर्णके आभूषणोंसे युक्त भी मूर्ख पुत्र होना अच्छा नहीं ॥ १४॥ किंच,—

स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम्। परिवर्तिनि संसारे सृतः को वा न जायते ?॥ १५॥

और जिस पुत्रके उत्पन्न होनेसे वंशकी वड़ाई हो, वह जानों उत्पन्न हुआ, नहीं तो इस असार संसारमें मरकर कौन मनुष्य उत्पन्न नहीं होता है? अर्थात् बहुत-से होते हैं और बहुत-से मरते हैं॥ १५॥

गुणिगणगणनारम्भे न पतित कठिनी सुसंभ्रमाद्य । तेनाम्बा यदि सुतिनी वद बन्ध्या कीदशी नाम ॥ १६॥

गुणियोंकी गिनतीके आर्रभमें जिसका नाम गौरवपूर्वक खिडियासे नहीं लिखा जाय, ऐसे पुत्रसे जो माता पुत्रवती कहलावे तो कहो बाँझ कैसी होती है ? अर्थात् जिसका पुत्र निर्गुणी है वही सचमुच बाँझ है ॥ १६॥ अपि च.—

दाने तपसि शौर्ये च यस्य न प्रथितं मनः। विद्यायामर्थलामे च मातुरुचार एव सः॥ १७॥

. और भी कहा है कि—दानमें, तपमें, शूरतामें, विद्याके पढ़नेमें और धनके लाममें जिसका मन नहीं लगा वह पुत्र अपनी माताके मलमूत्रके समान वृथा है ॥ १७ ॥

अपरं च,---

वरमेको गुणी पुत्रो न च मूर्खशतान्यपि। एकश्चन्द्रस्तमो हन्ति न च तारागणा अपि॥ १८॥

और दूसरे-गुणी एकही पुत्र अच्छा परंतु मूर्ख सी अच्छे नहीं, क्योंकि अकेला चन्द्रमा अंधेरेको दूर कर देता है किंतु अनेक तारोंके समूह मी नहीं कर सकते हैं॥ १८॥

पुण्यतीर्थे कृतं येन तपः काप्यतिदुष्करम् । तस्य पुत्रो भवेद्वस्यः समृद्धो धार्मिकः सुधीः॥ १९॥

जिस मनुष्यने किसी पुण्य तीर्थमें अतिकठिन तप किया है, उसीका पुत्र आज्ञाकारी, धनवान, धर्मशील और पंडित होता है ॥ १९ ॥

> अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च। वस्यश्च पुत्रोऽर्थकरी च विद्या षड् जीवलोकस्य सुखानि राजन्!॥ २०॥

हे राजा ! निख धनका लाभ, आरोग्य, प्रियतमा और मधुरभाषिणी स्त्री, आज्ञाकारी पुत्र और धनका लाभ कराने वाली विद्या, ये संसारमें छः सुख हैं।।

> को धन्यो यहुभिः पुत्रैः कुशूलापूरणाढकैः ?। वरमेकः कुलालम्बी यत्र विश्रूयते पिता॥ २१॥

बुराल नाम पात्रोंसे भरेजाने वाले, अनाज रखनेके आढक नाम पात्रोंके समान अर्थात् बहुत भोजन करने वाले पुत्रोंसे कौन बढ़ाई पाता है ? परंतु जिसके उत्पन्न होनेसे पिता संसारमें विख्यात हो ऐसा कुलवीपक एकही पुत्र अच्छा है ॥ २१ ॥

ऋणकर्ता पिता शत्रुर्माता च व्यभिचारिणी। अभार्या रूपवती शत्रुः पुत्रः शत्रुरपण्डितः॥ २२॥

ऋणकर्ता पिता, व्यभिचारी याने बदचलन माता, अखंत सुन्दर स्त्री और मूर्ख पुत्र ये चारों शत्रुके समान हैं॥ २२॥

> अनभ्यासे विषं विद्या अजीर्णे भोजनं विषम् । 🗸 विषं सभा दरिद्रस्य वृद्धस्य तरुणी विषम् ॥ २३ ॥

अभ्यास न करनेसे विद्या, अजीर्ण होने पर भोजन, दैरिदीको समा और बुढेको तरुण स्त्री, विषके समान है ॥ २३ ॥

> यस्य कस्य प्रस्तोऽपि गुणवान् पूज्यते नरः । घनुर्वशविशुद्धोऽपि निर्गुणः किं करिष्यति ? ॥ २४ ॥

किसीसेमी उत्पन्न हुआ हो, किन्तु गुणवान् होनेसे प्रतिष्ठा पाता है; जैसे अच्छे बांसका बना हुआमी धनुष्य गुण अर्थात् डोरीके विना क्या कर सकता है ! ॥ २४ ॥

तत्कथमिदानीमेते मम पुत्रा गुणवन्तः क्रियन्ताम्।

आहार-निद्धा-भय-मैथुनं च सामान्यमेतत्पशुभिनेराणाम् । धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः ॥ २५ ॥

इसिलये अब किसी प्रकारसे, इन मेरे पुत्रोंको गुणवान् कीजिये. आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये पशुओं और मनुष्योंमें समान हैं, केवल मनुष्योंमें धर्मही अधिक है और धर्महीन मनुष्य पशुके समान है।। २५।।

यतः,—

धर्मार्थकाममोक्षाणां यस्यैकोऽपि न विद्यते। अजागलस्तनस्येव तस्य जन्म निरर्थकम्॥ २६॥

क्योंकि-जिस मनुष्यमें धैर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इनमेंसे एक भी न हो, उसका जन्म बकरीके गलेके थनके समान यथा ( निकम्मा ) है ॥ २६ ॥ यक्षोच्यते,—

> आयुः कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च। पञ्जैतान्यपि स्जयन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः॥ २७॥

जैसा कहा जाता है कि-आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु, ये पांच बातें मनुष्यकी गर्भहीमें लागू होती हैं॥ २७॥

१ ज्ञान-दरिद्र ( मूर्ख ) या अनजानको. २ भर्मादि चार पुरुषार्थके उपाय.

किंच,—

अवश्यंभाविनो भावा भवन्ति महतामपि। नग्नत्वं नीलकण्ठस्य महाहिशयनं हरेः॥ २८॥

और, अवस्य होनहार विषय वहें ( देवों )कोमी होते हैं जैसे महादेवजीको नमता और विष्णुका शेषनागपर लोटना ॥ २८ ॥ अपि च,—

> यदभावि न तद्भावि, भावि चेन्न तदन्यथा। इति चिन्ताविषद्मोऽयमगदः किं न पीयते ?॥ २९॥

और, जो होनहार नहीं है सो कभी न होगा और जो होनहार है उससे विपरीत न होगा, अर्थात अवश्य होगा—इस चिन्तारूपी विपको नाश करने वाले औषधको क्यों नहीं पीते ? ॥ २९ ॥ पतत्कार्योक्षमाणां केषांचिदालस्य चनम्।

न दैवमपि संचिन्त्य त्यजेदुद्योगमात्मनः। अनुद्योगेन कस्तैलं तिलेभ्यः प्राप्तुमहिति ?॥ ३०॥

यह तो कितनेही, कार्य करनेमें असमर्थों का आलस्ययुक्त वचन है। भाग्यको विचार कर (केवल दैवके उपरही भरोंसा रख कर) ही मनुष्यको अपना उद्योग नहीं छोडना चाहिये, क्योंकि विना उद्योगके तिलोंमेंसे तेल कौन निकाल सकता है ? ॥ ३०॥

अन्यञ्च,—

उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपैति लक्ष्मी-'र्देंबेन देय'मिति कापुवषा वदन्ति । दैवं निहत्य कुरु पौरुपमात्मशक्त्या, यक्षे कृते यदि न सिध्यति कोऽत्र दोषः ? ॥ ३१ ॥

और भी, उद्योगी-जो पुरुषोंमें सिंहके समान पराक्रमी है ऐसे श्रेष्ठ मनुष्यको रूक्ष्मी मिलती है और 'भाग्यमें होगा सो भिलेगा' इस प्रकार पुरुषार्यहीन मनुष्य कहते हैं; इसलिये भाग्यको छोद, यथाशक्ति यस करना चाहिये और यस करनेपर भी जो कार्य सिद्ध न हो तो उसमें क्या दोष है है। ३१॥

यथा होकेन चक्रण न रथस्य गतिर्शवेत्। एवं पुरुषकारेण विना दैवं न सिध्यति ॥ ३२॥

स्रोर जैसे एक पहियेसे रथ नहीं चलता है वैसेही उद्योगके विना प्रारम्ध नहीं खलती है ॥ ३२ ॥

तथा च,--

. 6

पूर्वजन्मकृतं कर्म तद्दैवमिति कथ्यते । तसात्पुरुषकारेण यसं कुर्यादतन्द्रितः ॥ ३३ ॥

और पूर्व जन्ममें कियेहुए कामहीको प्रारब्ध कहते हैं, इसलिये मनुष्यको भालस्य छोदकर पुरुषार्थं करना चाहिये॥ ३३॥

यथा मृत्पिण्डतः कर्ता कुरुते यद्यदिच्छति । एवमात्मकृतं कर्म मानवः प्रतिपद्यते ॥ ३४ ॥

जैसे कुम्हार मट्टीके लोंदेसे जो चाहता है सो बनाता है, उसी तरह मनुष्य भी अपना किया हुआ कमें पाता है ॥ ३४ ॥

> काकतालीयवत् प्राप्तं दृष्ट्वापि निधिमग्रतः। न खयं दैवमादत्ते पुरुषार्थमपेक्षते॥ ३५॥

काकतालीय न्यायके समान अर्थात् अनायास इकट्ठे धनको सामने देखकर भी खर्य भाग्य प्रहण नृहीं करता है, किंतु कुछ पुरुषार्यकी अपेक्षा होती है ॥३५॥

उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः॥ ३६॥ उद्योगसे कार्य सिद्ध होते हैं, मनोरथोंसे नहीं, जैसे सोते हुए सिंहके मुखमें मृग अपने आप नहीं घुसते हैं॥ ३६॥

> मातृपितृकृताभ्यासो गुणितामेति बालकः। न गर्भच्युतिमात्रेण पुत्रो भवति पण्डितः॥ ३७॥

माता-पितासे अभ्यास कराया गया बालक गुणवान् होता है, गर्भसे निकलतेही पुत्र पण्डित नहीं होता ॥ ३७ ॥

> माता रात्रः पिता वैरी येन बालो न पाठितः। न शोभते सभामध्ये दंसमध्ये बको यथा॥ ३८॥

जिन माता-िपताने अपने बालकको नहीं पदाया है, वे उसके वैरी हैं और बहु बालक समामें, इंसोमें बगुलेकी तरह शोभा नहीं देता है ॥ ३८ ॥ रूपयौवनसंपन्ना विशालकुलसंभवाः। विद्याहीना न शोभन्ते निर्गन्धा इव किंशुकाः॥ ३९॥ सौन्दर्यं तथा यौवनसे युक्त और बढ़े कुलमें उत्पन्न हुए मनुष्य विद्याहीन

सान्दय तथा यावनस युक्त आर बढ़ कुलम उत्पन्न हुए मनुष्य विद्याहीन होनेसे सुगन्धरहित टेस्के पुष्पोंके समान शोमा नहीं पाते हैं ॥ ३९ ॥

मूर्खोऽपि शोभते तावत् सभायां वस्त्रवेष्टितः। तावच शोभते मूर्खो यावर्त्तिचिन्न भाषते'॥ ४०॥

सुन्दर कपड़े पहिना हुआ मूर्ख भी सभामें तमीतक अच्छा लगता है कि जबतक वह कुछ न बोलें ॥ ४० ॥

एतिबन्तियत्वा स राजा पण्डितसभां कारितवान्। राजो-वाच—'भोभोः पण्डिताः! श्रूयताम्। अस्ति कश्चिदेवंभूतो विद्वान् यो मम पुत्राणां नित्यमुन्मार्गगामिनामनिधगतशास्त्राणामिदानीं नीतिशास्त्रोपदेशेन पुनर्जन्म कारियतुं समर्थः ?

यह सोच विचार कर उस राजाने पिडतोंकी समा कराई; ( और ) राजा बोला-'हे पिडतमहाशयो ! सुनिये. (इस सभामें ) कोई ऐसामी पिडत है जो मेरे निस्र कुमार्गी तथा शास्त्रको नहीं पढ़े हुए बेटोंका अब नीतिशास्त्रके उपदेशसे नया जन्म करानेको समर्थ हो ?

यतः,—

काचः काञ्चनसंसर्गाद्धत्ते मारकतीं ग्रुतिम्। तथा सत्संनिधानेन मूर्खो याति प्रवीणताम्॥ ४१॥

क्योंकि—सुवर्णके संग होनेसे जैसे कांचकी मरकतमणिकी-सी शोभा हो जाती है, वैसेही अच्छे संगसे मूर्खभी चतुर हो जाता है ॥ ४१ ॥ उक्तं च.—

हीयते हि मतिस्तात ! हीनैः सह समागमात् । समैश्च समतामेति विशिष्टैश्च विशिष्टताम्' ॥ ४२ ॥ और कहा है कि-नीचोंके साथ रहनेसे बुद्धि घट जाती है, समान पुरुषोंके साथ रहनेसे समान रहती है और अधिक बुद्धिमानोंके साथ रहनेसे बढ़ जाती है' ४२ अत्रान्तरे विष्णुरार्मनामा महापण्डितः सकलनीतिशास्त्र- तत्त्वक्षो गृहस्पतिरिवाववीत्—'देव! महाकुलसंभूता एते राजपुत्राः। तन्मया नीतिं प्राहियतुं शक्यन्ते।

उस समय सम्पूर्ण नीतिशास्त्रके सारको जाननेवाळे, बृहस्पतिजीके समान एक बढ़े धुरंधर पण्डित विष्णुशर्माजी बोळे-'महाराज! ये बढ़े सत्क्रलमें उत्पन्न हुए राजपुत्र हैं. इसलिये मैं इनको नीति सिखा सकता हूं. क्योंकि,—

यतः,—

नाद्रव्ये निहिता काचित्किया फलवती भवेत्। न व्यापारशतेनापि शुकवत् पाठ्यते वकः॥ ४३॥

क्योंकि, अयोग्य वस्तुमें किया हुआ परिश्रम सफल नहीं होता है, जैसे अनेक उपाय करने परमी तोतेके समान बगुला नहीं पदाया जा सकता है ॥ ४३ ॥ अन्यश्च.—

अस्मिस्तु निर्गुणं गोत्रे नापत्यमुपजायते। आकरे पद्मरागाणां जन्म काचमणेः कुतः?॥ ४४॥

और दूसरे-इस राजकुलमें गुणहीन सन्तान उत्पन्न नहीं होसकती है, जैसे पद्मरागमणियोंकी खानमें काचमणिका जन्म कैसा होसकता है ? ॥ ४४ ॥ अतो ऽहं षण्मासाभ्यन्तरे तव पुत्रान्नीतिशास्त्राभिन्नान्करिष्यामि'। राजा सविनयं पुनक्वाच—

इसलिये में छः महीनोंके मीतर आपके पुत्रोंको नीतिशास्त्रमें निपुण कर दूंगा'. राजा फिर विनयसे बोला,—

'कीटोऽपि सुमनःसङ्गादारोहित सतां शिरः। अदमापि याति देवत्वं महद्भिः सुप्रतिष्ठितः॥ ४५॥ 'कीहामी पुष्पोंके संगत्ते सजनके शिरपर पहुंच जाता है और बहे मनुष्योंते स्थापन किया हुआ पाषाणमी देवता मान कर पूजा जाता है॥ ४५॥ अन्यसः—

यथोदयगिरेर्द्रव्यं संनिकर्षेण दीप्यते । तथा सत्संनिधानेन हीनवर्णोऽपि दीप्यते ॥ ४६ ॥ और दूसरे-जैसे उदयाचलकी वस्तु सूर्यकी किरणोंके गिरनेसे चमकती है उसी तरह सज्जनोंके पास रहनेसे मूर्ख भी कोमायमान लगता है ॥ ४६ ॥ गुणा गुणक्षेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः । आखाद्यतोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः ॥ ४७ ॥

गुण, बुद्धिमानोंमें मिल जानेसे गुण हो जाते हैं और मूर्लोमें मिल जानेसे नेही गुण दोष बन जाते हैं. जैसे मीठे जलवाली नदियां समुद्रसे मिलकर खारी बन जाती हैं॥ ४७॥

तदेतेषामसात्पुत्राणां नीतिशास्त्रोपदेशाय भवन्तः प्रमाणम् ।' इत्युक्त्वा तस्य विष्णुशर्मणो बहुमानपुरःसरं पुत्रान्समर्पितवान्॥

इसलिये इन मेरे पुत्रोंको नीतिशास्त्रके उपदेश करनेके लिये आप सब प्रका-रसे समर्थ हैं'—यह कहकर बढे आदरसत्कारसे विष्णुशर्मातीको पुत्र सोंप दिये.

इति प्रस्ताविका।



## हितोपदेशः

#### मित्रला भः

अथ प्रासादपृष्ठे सुखोपविद्यानां राजपुत्राणां पुरस्तात्प्रस्ताव-क्रमेण स पण्डितोऽववीत्—

फिर राजभवनके ऊपर आनन्दसे बैठे हुए, राजकुमारोंके सामने प्रसंगकी रीतिसे पंडितजी यों बोले—

'काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमताम्। व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा'॥१॥

'काव्यशास्त्रके विनोदसे बुद्धिमानोंका और यूत आदि दुर्व्यसन, नींद अथवा कलहरे मूर्खोंका समय कटता है ॥ १ ॥

'तद्भवतां विनोदाय काककूर्मादीनां विचित्रां कथां कथयामि ।' राजपुत्रैकक्तम्—'आर्य! कथ्यताम् ।' विष्णुदार्मोवाच—'श्रृणुत; संप्रति मित्रलाभः प्रस्तूयते । यस्यायमाद्यः स्ठोकः—

इसिल्ये आपकी प्रसन्नताके लिये काग, कछुआ आदिकी विचित्र कथा कहताहूं'। राजपुत्र बोल्रे—'हे गुरुजी ! कहिये'। विष्णुशर्मा बोल्रे—'सुनिये में अब मित्रलाम कहता हूं कि जिसका प्रथम वाक्य यह है—

असाधना वित्तहीना वुद्धिमन्तः सुद्धत्तमाः। साधयन्त्याशु कार्याणि काककूर्ममृगासुवत्'॥२॥

अस्त शस्त आदि उपायरहित, तथा धनहीन किन्तु बुद्धिमान और आपसमें बड़े परम मित्र (साथी ) काक, कूमें, मृग और चूहेके समान शीघ्र कार्योको सिद्ध कर छेते हैं'॥ २॥

राजपुत्रा ऊचुः—'कथमेतत् ?'। विष्णुशर्मा कथयति,— राजपुत्र बोले-'यह कहानी कैसी है ?'। विष्णुशर्मा कहने लगे—

#### कथा १

[ काग, कछुआ, मृग और चूहेकी कहानी १ ] 'अस्ति गोदावरीतीरे विशालः शाल्मलीतरुः। तत्र नानादिग्दे- शादागत्य रात्रौ पक्षिणो निवसन्ति । अथ कदाचिदवसन्नायां रात्रावस्ताचलच्चूडावलम्बिन भगवति कुमुदिनीनायके चन्द्रमसि लघुपतनकनामा वायसः प्रवुद्धः कृतान्तमिव द्वितीयमायान्तं व्याधमपश्यत् । तमवलोक्याचिन्तयत्—'अद्य प्रातरेवानिष्टदर्शनं जातम्, न जाने किमनिभमतं दर्शयिष्यति ।' इत्युक्त्वा तद्वु-सरणक्रमेण व्याकुलश्चलितः ।

'गोदाबरीके तीरपर एक वड़ा सैमरका पेड़ है । वहां अनेक दिशाओंके देशोंसे आकर रातमें पक्षी वसेरा करते हैं । एक दिन जब थोड़ी रात रह गई और भगवान् कुमुदिनीके नायक चन्द्रमाने अस्ताचलकी चोटीकी शरण ली तय लघुपतनक नामक काग जगा और सामनेसे दूसरे यमराजके समान एक वहेलिएको आते हुए देखा; उसको देखकर सोचने लगां—कि 'आज प्रातःकालही बुरेका मुख देखा है । में नहीं जानता हूं कि क्या बुराई दिखावेगा ।' यह कहकर उसके पीछे पीछे घवराकर चल पड़ा । यतः,—

शोकस्थानसहस्राणि भयस्थानशतानि च । दिवसे दिवसे मृदमाविशन्ति न पण्डितम् ॥ ३ ॥

क्योंकि—सहस्रों शोककी और संकड़ों भयकी वातें मूर्ख पुरुषको दिन पर दिन दुःख देती हैं और पण्डितको नहीं ॥ ३ ॥ अन्यच, विषयिणामिदमचर्यं कर्तव्यम्,—

और दूसरे-संसारके धंधोंमें लगे हुए मेनुष्योंको यह अवश्य करना चाहिये कि---

> उत्थायोत्थाय वोद्धव्यं महद्भयमुपस्थितम्। मरणव्याधिशोकानां किमद्य निपतिष्यति ॥ ४ ॥

नित्य उठतेही वड़ा भय आया (आनेका संभव है) ऐसा समझ छेना चाहिये, क्योंकि मरण आपत्ति और शोक, इनमेंसे न जाने कौनसा भी आ पड़े॥ ४॥

अथ तेन व्याघेन तण्डुलकणान्विकीर्यं जालं विस्तीर्णम्। स च प्रच्छन्नो भूत्वा स्थितः। तस्मिन्नेव काले चित्रग्रीवनामा कपो-तराजः सपरिवारो वियति विसर्पस्तांस्तण्डुलकणानवलोकया- मास। ततः कपोतराजस्तण्डुलकणलुन्धान् कपोतान्प्रत्याह— 'कुतोऽत्र निर्जने वने तण्डुलकणानां संभवः? तन्निरूप्यतां तावत्। भद्रमिदं न पश्यामि। प्रायेणानेन तण्डुलकणलोभेना-साभिरपि तथा भवितव्यम्,—

फिर इस व्याधने चावलोंकी कनकीको बखेर कर जाल फैलाया और आप वहां छुप कर बैठ गया। उसी कालमें परिवारसिंहत आकाशमें उबते हुए चित्रप्रीव नामक कबूतरोंके राजाने चावलोंकी कनकीको देखा. फिर कपोतराज चावलके लोमी कबूतरोंसे बोला—'इस निर्जन वनमें चावलकी कनकी कहांसे आई ? पहले इसका निश्चय करो. में इसको कल्याणकारी नहीं देखता हूं, अवदय इन चावलोंकी कनकीके लोभसे हमारीमी वैसी ही गति हो सकती जैसी कि—

> कङ्कणस्य तु लोसेन मग्नः पङ्के सुदुस्तरे। वृद्धव्याघ्रेण संवाप्तः पथिकः स मृतो यथा'॥५॥

कंगनके लोभसे गाढ़ी गाढ़ी कीचडमें फँसे हुए एक बटोहीको, बूढे बाघने पकड़ कर मार डालां'॥ ५॥

कपोता ऊचुः—'कथमेतत् ?'। सोऽव्रवीत्—

कबूतर बोले-- 'यह कथा कैसे है ?'-वह कहने लगा.

#### कथा २

# [ सुवर्णकंकणधारी बृढ़ा बाघ और मुसाफिरकी कहानी २ ]

'अहमेकदा दक्षिणारण्ये चरन्नपश्यम् । एको बृद्धव्याघः स्नातः कुशहस्तः सरस्तीरे ब्रूते —'भो भोः पान्धाः ! इदं सुवर्णकङ्कणं गृह्य-ताम् ।' ततो लोभाकृष्टेन केनचित्पान्थेनालोचितम्—भाग्येनैत-त्संभवति । किंत्वसिन्नात्मसंदेहे प्रवृत्तिर्न विधेया ।

'एक समय मैंने दक्षिणके वनमें चलते हुए देखा कि एक बूदा बाघ नहा धोकर कुशा हायमें लिये सरोवरके किनारे पर (बैठा हुआ) योला—'ओ बटोहियो! यह सुवर्णका कंगन लो'. तब लोभके मारे किसी बटोहीने जीमें विचारा कि—'यह बात भाग्यसे होती है, परंतु इस आत्माके संदेहमें (अर्थात कहीं मर तो न जाऊं? इस सोचमें) प्रकृति नहीं करनी चाहिये।

यतः---

अनिष्टादिष्टलामेऽपि न गतिर्जायते शुभां। यत्रास्ते विषसंसर्गोऽमृतं तद्पि मृत्यवे॥६॥

क्योंकि—दुर्जनसे मनोरथ पूरा भी हो जाय परन्तु परिणाम अच्छा नहीं होता है; जैसे अमृतमें विषके मिलनेसे वह अमृत भी मार डालता है ॥ ६ ॥ किंतु सर्वत्रार्थार्जने प्रवृत्तिः संदेह एव ।

परन्तु सर्वदा धनके उत्पन्न करनेमें तो संदेह होताही है।

तथा चोक्तम्-

न संशयमनारुह्य नरो भद्राणि पश्यति । संशयं पुनरारुह्य यदि जीवति पश्यति ॥ ७ ॥

जैसा कहा है--मनुष्य सन्देहोंमें पढे बिना कल्याण नहीं देखता है; परन्तु सन्देहोंमें पहकर जो जीता रहता है वही देखता है ॥ ७ ॥

तिन्नक्षयामि तावत् ।' प्रकाशं ज्ञृते—'कुत्र तव कङ्कणम् ?' व्याद्यो हस्तं प्रसायं दर्शयति । पान्थोऽवदत्—'कथं मारात्मके त्विय विश्वासः?'। व्याद्य उवाच—'श्रुणु रे पान्थ ! प्रागेव यौवन-दशायामतिदुर्जृत आसम् । अनेकगोमानुषाणां वधान्मे पुत्रा मृता दाराश्च। वंशहीनश्चाहम्। ततः केनचिद्धार्मिकेणाहमादिष्टः— ''दानधर्मादिकं चरतु भवान्।'' तदुपदेशादिदानीमहं स्नानशीलो दाता वृद्धो गलितनखदन्तो कथं न विश्वासभूमिः?

इसिक्ये प्रथम इस वातका निश्चय करूं. प्रकट बोला—'अरे! तेरा कंगन कहां है ?' वाघने हाथ पसार कर दिखा दिया. बटोहीने कहा—'में तुझ हिंसकमें कसे विश्वास करूं ?' वाघ बोला—'मुनरे बटोही! पहले में युवावश्चामें बड़ा दुरा-चारी था, अनेक गांओं और मनुष्योंके मारनेसे मेरे स्नी-पुत्र मर गये. और में वंशहीन होगया. तब किसी धर्मात्माने मुझे उपदेश किया कि—''आप दान, धर्म आदि करिये". उसके उपदेशसे अब में स्नान करता हूं, दानी तथा वृद्ध हूं, नख और दांत भी मेरे गल गये हैं, में विश्वासके योग्य क्यों नहीं हूं ?

यतः,—

इज्याऽध्ययनदानानि तपः सत्यं घृतिः क्षमा । अलोभ इति मार्गोऽयं घर्मस्याप्टविधः स्मृतः ॥ ८॥

क्योंकि—यज्ञ करना, वेद पदना, दान देना, तप करना, सत्य बोलना, धीरज घरना, क्षमाशील होना और लोभ न करना, ये आठ धर्मके मार्ग हैं॥ ८॥

तत्र पूर्वश्चतुर्वेगों दम्भार्थमि सेव्यते । उत्तरस्तु चतुर्वेगों महात्मन्येव तिष्ठति ॥ ९ ॥

इनमेंसे पहले चार तो पाखंड रचनेके (बाहरी दिखावेके) लिये भी होते हैं परन्तु पिछले चार केवल महात्मामेंही होते हैं ॥ ९ ॥ मम चैतावां लोभविरहो येन स्वहस्तस्थमिप सुवर्णकङ्कणं यसै कसौचिद्दातुमिच्छामि । तथापि 'व्याघ्रो मानुषं खादति' इति लोकप्रवादो दुर्निवारः।

मुझे यहांतक लोभ नहीं है कि अपने हाथका कंगनभी किसीको देना चाहता हुं, परन्तु 'बाघ मनुष्यको खा जाता है' यह लोकनिन्दा नहीं मिट सकती है।

यतः,—

गतानुगतिको लोकः कुट्टनीमुपदेशिनीम्। प्रमाणयति नो धर्मे यथा गोघ्नमपि द्विजम्॥ १०॥

क्योंकि—अपनी पुरानी लीखपर चलने वाला संसार धर्मके विषयमें कुटनीके उपदेशका ऐसा प्रमाण नहीं करता है कि जैसा गो—हिंसक ब्राह्मणका धर्ममें प्रमाण (विश्वास ) करता है ॥ १०॥ मया च धर्मशास्त्राण्यधीतानि । शृणु,—

और मैंने धर्मशास्त्र भी पढ़े हैं, सुन ऐसा कहा है कि-

मरुखन्यां यथा वृष्टिः क्षुधार्ते भोजनं तथा। दरिद्रे दीयते दानं सफलं पाण्डुनन्दन् !॥ ११॥

हे युधिष्ठिर! जैसे मारवाइदेशमें चृष्टिका होना और भूखेको मोजन देना लाभदायक है, उसी प्रकार दरिदको दान देना लाभदायक होता है ॥ ११ ॥

प्राणा यथात्मनोऽभीष्टा भूतानामि ते तथा। आत्मौपम्येन भूतेषु दयां कुर्वन्ति साधवः॥ १२॥ जिस प्रकार अपने प्राण प्यारे हैं, वैसेही अन्य प्राणियोंकोसी अपने अपने प्राण प्यारे हैं, इसलिये साधुजन अपने प्राणोंके समान दूसरोंपर भी दया करते हैं॥ १२॥

अपरं च,—

प्रत्याख्याने च दाने च सुखदुःखे वियाविये। आत्मौपम्येन पुरुषः प्रमाणमधिगच्छति ॥ १३॥

और दूसरी यह बात है-प्रार्थनाका स्त्रीकार, दान, मुख तथा दुःख, शुभ और अशुभमें, पुरुष अपनी आत्माके समान प्रमाण करता है ॥ १३ ॥ अन्यच्च,—

मातृवत्परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् । आत्मवत्सर्वभूतेषु यः पश्यति स पण्डितः ॥ १४ ॥

और दूसरे—जो पराई स्त्रीको माताके समान, पराये धनको कंकडके समान, और सब प्राणियोंको अपनी आत्माके समान समझता है, वही सचा पण्डित है। त्वं चातीय दुर्गतस्तेन तत्तुभ्यं दातुं सयसोऽहम्। तथा चोक्तम्—

त् असंत निर्धन है इसिक्ये में तुझे देनेको यहातील हूं: जैसा कहा है— दरिद्रान्भर कौन्तेय! मा प्रयच्छेश्वरे धनम्। व्याधितस्योषधं पथ्यं, नीरुजस्य किमीपधैः?॥ १५॥

हे युधिष्ठिर ! दरिदियोंका पालन और पोषण कर तथा धनवानको धन मत दे, क्यों कि, रोगीको औषध गुणदायक होती है और नीरोगको औषधियाँ वृथा हैं॥ १५॥

अन्यञ्च,—

दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे।
देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं विदुः॥ १६॥
और-'यह देना है' इस निःस्2ह बुद्धिसे जो दान अनुपकारीको देश काल
और सुपात्र विचार कर दिया जाता है वह दान सात्त्विक कहलाता है॥ १६॥

१ जिसके साथ प्रत्युपकार या कोई अन्य तरह स्वार्थका संबंध न हो ऐसे पुरुषको. हि॰ २

तदत्र सरिस स्नात्वा सुवर्णकंङ्कणं गृहाण।' ततो यावदसौ तद्ववः-प्रतीतो लोभात्सरः स्नातुं प्रविशति तावन्महापङ्के निमग्नः पला-यितुमक्षमः। पङ्के पतितं हृष्ट्वा व्याघोऽवदत्—'अहह, महापङ्के पतितोऽसि। अतस्त्वामहमुत्थापयामि।' इत्युक्तवा शनैः शनै-रूपगम्य तेन व्याघेण धृतः; स पान्थोऽचिन्तयत्—

इसिलये इस सरोवरमें नहांकर सोनेका कंगन ले। तब वह उसकी मीठी र बातें सुन लोभवश होकर जैसेही सरोवरमें खान करनेके लिये उतरा वैसेही घनी कीचड़में फँस गया और भाग न सका। उसको कीचड़में फँसा देखकर व्याघ्रने कहा—'ओहो! तू वही भारी कीचड़में फँस गया है, इसिलये में तुझे बाहर निकालता हुं. यह कह कर और धीरे धीरे पास जाकर उस बायने उसे पकड़ लिया, तब वह बटोही सोचने लगा—

> 'न धर्मशास्त्रं पठतीति कारणं न चापि वेदाध्ययनं दुरात्मनः। स्त्रभाव एवात्र तथातिरिच्यते यथा प्रकृत्या मधुरं गवां पयः॥ १७॥

'जो दुष्ट है उसे धर्मशास्त्र और वेद पढ़नेसे क्या होता है ? क्योंकि, खभाव ही सबसे प्रवल होता है, जैसे गौका दूध खभावसेही मीठा होता है'॥ १७॥ किंच.—

अवशेन्द्रियचित्तानां हस्तिस्नानमिय किया। दुर्भगाभरणप्रायो ज्ञानं भारः क्रियां विना ॥ १८॥

और जिनकी इन्द्रियां और चित वशमें नहीं है उनका व्यापार हाथीके स्नानके समान निष्फल है, और इसी प्रकार कियाके विना ज्ञान, वंध्या ख्रियोंके पालन-पोपणके समान भार अर्थात् निष्फल है॥ १८॥

१ वस्तुतः 'गजवत् स्नानमाचरेत्' यह उक्ति केवल स्नानकी रीत वता देती है, क्योंकि, हाथी नहानेके बाद तुरंतही शृंड्से अपने शरीरके ऊपर धूल फेंकता है, जिस वजहसे उसका स्नान निष्फलही है. २ विधवा न्त्रियोंके गहने पहरनेके समान निष्फल है ऐसा अर्थ भी हो सकता है, अर्थात् तेसा कि संतति उत्पिक्ति आशा न होनेसे वंध्याका पालन-पोपण भार है वैसेही बिना पतिके विधवाको अलंकार भार है.

तन्मया भद्रं न कृतं यदत्र मारात्मके विश्वासः कृतः। तथा ह्युक्तम्—

इसलिये मेंने अच्छा नहीं किया जो इस हिंसकर्मे विश्वास किया, जैसा

कहा है--

नदीनां रास्त्रपाणीनां निखनां शृङ्गिणां तथा । विश्वासो नैव कर्तव्यः स्त्रीपु राजकुलेपु च ॥ १९ ॥

निदयोंका, हाथमें शस्त्रधारण करने वालोंका, नख और सींग वाछे प्राणि-योंका, स्त्रियोंका तथा राजाके कुलका विश्वास कभी न करना चाहिए ॥ १९ ॥ अपरं च.—

> सर्वस्य हि परीक्ष्यन्ते स्वभावा नेतरे गुणाः। अतीत्य हि गुणान्सर्वान्सभावो मुर्फ्नि वर्तते ॥ २० ॥

और दूसरे-रानुष्यको सबके खभावकी परीक्षा करनी चाहिए न कि अन्य गुणोंकी; क्योंकि सब गुणोंको छोड़कर खभावही सबसे श्रेष्ठ है ॥ २०॥

अन्यच,—

स हि गगनविहारी कस्मषध्वंसकारी दशशतकरधारी ज्योतिषां मध्यचारी। विधुरपि विधियोगाद्रस्यते राहुणासौ लिखितमपि ललाटे प्रोज्झितुं कः समर्थः ?'॥ २१॥

और चन्द्रमा जो आकाशमें विचरता है, अंधकारको दूर करता है, सहस्न किरणोंको धारण करता है, और नक्षत्रोंमें वीचमें चलता है उस चन्द्रमाको भी भाग्यसे राहु प्रस लेता है, इसलिये जो कुछ भाग्य (ललाट) में विधाताने लिख दिया है उसे कीन मिटा सकता है ?'॥ २१॥

इति चिन्तयन्नेवासौ व्याव्रेण व्यापादितः खादितश्च । अतोऽहं व्रवीमि—"कङ्कणस्य तु लोभेन" इत्यादि । अतः-सर्वधाऽविचा-रितं कर्म न कर्तव्यम् ।

यह बात वह सोचही रहा था जब उसको बाघने मार डाला और खा गया। इसीसे में कहता हूं कि, ''कंगनके लोभसे'' इत्यादि. इसलिये विना विचारे काम कमी नहीं करना चाहिये— यतः,—

'सुजीर्णमन्नं सुविचक्षणः सुतः सुशासिता स्त्री नृपतिः सुसेवितः । सुचिन्त्य चोक्तं सुविचार्यं यत्कृतं सुदीर्घकालेऽपि न याति विक्रियाम्' ॥ २२ ॥

क्योंकि-'अच्छो रीतिसे पका हुआ भोजन, विद्यावान पुत्र, सुक्रिक्षित अर्थात् आज्ञाकारिणी स्त्री, अच्छे प्रकारसे सेवा किया हुआ राजा, सोच कर कहा हुआ वचन, और विचार कर किया हुआ काम ये बहुत काल तकभी नहीं विघदते हैं'॥२२॥ एतद्वचनं श्रुत्वा कश्चित्कपोतः सद्पमाह—'आः, किमेचमुच्यते ? यह सुनकर एक कबूतर घमंडसे बोला, 'अजी! तुम क्या कहते हो ?

वृद्धानां वचनं ग्राह्ममापत्काले ह्युपस्थिते । सर्वेत्रैवं विचारे तु भोजनेऽप्यप्रवर्तनम् ॥ २३ ॥

जब आपत्काल आवे तब दृद्धोंकी बात माननी चाहिये; परन्तु उस तरह सब जगह माननेसे तो भोजन भी न मिछे ॥ २३ ॥

यतः,—

शक्काभिः सर्वमाकान्तमसं पानं च भूतले ।
प्रवृत्तिः कुत्र कर्नव्या जीवितव्यं कथं तु वा १ ॥ २४ ॥
क्योंकि-इस पृथ्वीतल पर अन्न और पान (इलादि सब) सन्देहोंसे भरा है,
किस वस्तुमें खाने-पीनेकी इच्छा करे अथवा कैसे जिए १ ॥ २४ ॥
ईच्यीं घृणी त्वसंतुष्टः क्रोधनो नित्यशक्कितः ।
परभाग्योपजीवी च पडेते दुःखभागिनः ॥ २५ ॥

ईर्षा करने वाला, घृणा करने वाला, असंतोषी, कोघी, सदा संदेह करने वाला और पराये आसरे जीने वाला ये छः प्रकारके मनुष्य हमेशा दुःखी होते हैं'॥ एतच्छुत्वा सर्वे कपोतास्तत्रोपविद्याः।

यह सुन कर-सब कवूतर (बहेलियेने चावलके कण जहां छीटे थे) <mark>वहां</mark> बैठ गये।

यतः,—

सुमहान्त्यपि शास्त्राणि धारयन्तो वहुश्रुताः । हेत्तारः संशयानां च क्किश्यन्ते लोभमोहिताः ॥ २६ ॥ क्योंकि-अच्छे बढ़े बढ़े शास्त्रोंको पढ़ने तथा छुन्ने वाले और संदेहोंको दूर करने वाले (पंडित) भी लोभके वश हो कर दुःख भोगते हैं ॥ २६॥ अन्यच,—

लोभात्कोधः प्रभवति लोभात्कामः प्रजायते । लोभान्मोहश्च नादाश्च लोभः पापस्य कारणम् ॥ २७ ॥ और दूसरे-लोभसे कोध उत्पन्न होता है, लोभसे विषयभोगकी इच्छा होती है और लोभसे मोह और नाश होता है, इसलिये लोभही पापकी जड है ॥ २०॥ अन्यच,—

> असंभवं हेममृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय। प्रायः समापन्नविपत्तिकाले धियोऽपि पुंसां मलिना भवन्ति॥ २८॥

और देखो, सोनेके मृगका होना असंभव है, तो भी रामचन्द्रजी सोनेके मृगके पीछे छुभा गये, इसलिये विपत्तिकाल आने पर महापुरुषोंकी बुद्धियाँ भी बहुधा मलिन हो जाती हैं! ॥ २८ ॥

अनन्तरं सर्वे जालेन बद्धा वभूबुः। ततो यस्य वचनात्तत्रावल-म्बितास्तं सर्वे तिरस्कुर्वेन्ति।

इसके पीछे सबकेसब जालमें वेंध गये। फिर जिसके वचनसे वहां उतरे थे उसका सब तिरस्कार करने लगे;

यतः,—

न गणस्यात्रतो गच्छेत्सिद्धे कार्ये समं फलम्। यदि कार्यविपत्तिः स्यान्मुखरस्तत्र द्वन्यते'॥ २९॥

जैसे कि कहा है-समूहके आगे मुखिया होकर न जाना चाहिये, क्योंकि काम सिद्ध होनेसे फल सबको वरावर (प्राप्त) होता है, और जो काम विगड जाय तो मुखियाही मारा जाता है'॥ २९॥

तस्य तिरस्कारं श्रुत्वा चित्रग्रीव उवाच—'नायमस्य दोषः। उसकी निन्दा सुन कर चित्रशीव बोला-'इसका कुछ दोष नहीं है; यतः,---

आपदामापतन्तीनां हितोऽप्यायाति हेतुताम्।
मातुजंघा हि वत्सस्य स्तम्भीभवति वन्धने॥ ३०॥
क्योंकि-हितकारक पदार्थ भी आने वाली आपत्तियोंका कारण हो जाता है, जैसे
गोदोहनके समय माताकी जांघ बछड़ेके बांधनेका खूँटा हो जाती है॥ ३०॥
अन्यच,—

स वन्धुर्यो विपन्नानामापदुद्धरणक्षमः । न तु भीतपरित्राणवस्तूपालम्भपण्डितः ॥ ३१ ॥

और दूसरे-बन्धु वह है जो आपित्तमें पहे हुये मनुष्योंको निकालनेमें समर्थ हो, और जो दुःखितोंकी रक्षा करनेके उपायके बदले उलहना देनेमें चतुराई बतावे वह बन्धु नहीं है ॥ ३१॥

विपत्काले विस्मय एव कापुरुषलक्षणम् । तदत्र धैर्यमवलम्बय प्रतीकारश्चिन्त्यताम् ।

आपित्तकालमें घवरा जाना तो कायर पुरुषका चिन्ह है, इसलिये, इस काममें धीरज धर कर उपाय सोचना चाहिये;

यतः,—

विपदि धेर्यमथाभ्युदये क्षमा सदिस वाक्पडता युधि विक्रमः। यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनाम्॥ ३२॥

क्योंकि-आपदामें धीरज, बढ़तीमें क्षमा, सभामें वाणीकी चतुरता, युद्धमें पराक्षम, यशमें रुचि, और शास्त्रमें अनुराग ये वातें महात्माओंमें खभावसेही होती हैं॥ ३२॥

संपदि यस्य न हर्षो विपदि विषादो रणे च धीरत्वम् । तं भुवनत्रयतिलकं जनयति जननी सुतं विरलम् ॥ ३३॥

जिसे सम्पत्तिमें हर्ष, और आपित्तमें खेद न हो, और संग्राममें घीरता हो, ऐसा तीनों लोकके तिलक का जन्म विरला होता है और उसको विरली माता ही जनती है। ३३॥

१ अर्थात् तुमने इस उपायसे इस आपत्तिको क्यों नहीं दूर कर दिया ?.

अन्यच्च,—

षड् दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता। निद्रा तन्द्रा भयं कोघ आलस्यं दीर्घस्त्रता॥ ३४॥

और इस संसारमें अपना कल्याण चाहने वाले पुरुषको निदा, तन्द्रा, भय, कोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता ये छः अवगुण छोड़ देने चाहिये॥ ३४॥

इदानीमप्येवं क्रियताम् । सर्वैरेकचित्तीभूय जालमादायोङ्घीय-ताम् ।

अव भी ऐसा करो, सब एक मत होकर जालको लेकर उड़ी; यतः,—

अल्पानामपि वस्तूनां संहातेः कार्यसाधिका। तृणेर्गुणत्वमापन्नैर्वध्यन्ते मत्तदन्तिनः॥ ३५॥

क्योंकि-छोटी छोटी वस्तुओंके समृद्धि भी कार्य सिद्ध हो जाता है, जैसे घासकी वटी हुई रस्सियोंसे मत वाले हाथी वाँधे जाते हैं ॥ ३५॥

> संहतिः श्रेयसी पुंसां सकुलैरल्पकैरपि। तुपेणापि परित्यक्ता न प्ररोहन्ति तण्डुलाः॥ ३६॥

अपने कुलके थोड़े मनुष्योंका समूह भी कल्याणका करने वाला होता है, क्योंकि तुस ( छिलके ) से अलग हुए चावल फिर नहीं उगते हैं ॥ ३६ ॥ इति विचिन्त्य पक्षिणः सर्वे जालमादायोत्पतिताः । अनन्तरं स व्याधः सुदूराजालापदारकांस्तानवलोक्य पश्चादावन्नचिन्तयत्-

यह विचार कर सब कबूतर जालको लेकर उड़े। फिर वह बहेलिया, जालको लेकर उड़ने वाले कबूतरोंको दूरसे देख कर पीछे दाँडता हुआ सोचने लगा.

> 'संहतास्तु हरन्त्येते मम जालं विहंगमाः। यदा तु निपतिष्यन्ति वशमेष्यन्ति मे तदा'॥ ३७॥

'ये पक्षी मिल कर मेरे जालको लेकर उड़े जाते हैं, परन्तु अब ये गिरेंगे तब मेरे वशमें हो जायँगे' ॥ ३७ ॥

ततस्तेषु चश्चिविषयातिकान्तेषु पक्षिषु स व्यायो निवृत्तः । फिर जव वे पक्षी आंखसे नहीं दीखने लगे तब व्याध लौट गया. अथ लुब्धकं निवृत्तं दृष्ट्वा कपोता ऊचुः—'किमिदानीं कर्तु-मुचितम् ?' । चित्रग्रीय उवाच—

पीछे उस लोभीको लौटता देख कर कबूतर बोले कि-'अब क्या करना चाहिये ?'. चित्रप्रीय बोला-

'माता मित्रं पिता चेति स्वभावात्रितयं हितम्। कार्यकारणतश्चान्ये भवन्ति हितवुद्धयः॥ ३८॥

'माता, पिता और मित्र ये तीनों खभावसे हितकारी होते हैं, और दूसरे ( लोग ) कार्य और किसी कारणसे हितकी इच्छा करने वाले होते हैं ॥ ३८ ॥ तदसाकं मित्रं हिरण्यको नाम मूपकराजो गण्डकीतीरे चित्रवने निवसति, सोऽसाकं पाशां इंग्डेंत्स्यति ।' इत्यालोच्य सर्वे हिरण्यकिवसमीपं गताः । हिरण्यकश्च सर्वे दाऽपायशङ्कया शतद्वारं विवरं कृत्वा निवसति । ततो हिरण्यकः कपोतावपातभयाचिकत-स्तूर्णी स्थितः । चित्रग्रीव उवाच—'सखे हिरण्यक ! किमसान्न संभाषसे ?'। ततो हिरण्यकस्तद्वचनं प्रत्यभिज्ञाय ससंश्रमं वहिर्नं स्त्रत्याव्रवीत्—'आः, पुण्यवानसि । प्रियसुद्धन्मे चित्रग्रीवः समायातः ।

इसिलये मेरा मित्र हिरण्यक नाम चूहोंका राजा गंडकी नदीके तीर पर चित्र-वनमें रहता है, वह हमारे फंदोंको काटेगा। यह विचार कर सब हिरण्यकके बिजके पास गये। हिरण्यक सदा आपित्त आनेकी आशंकासे अपना बिल सौ द्वारका बना कर रहता था। फिर हिरण्यक कवृतरोंके उत्तरनेकी आहटसे डर कर चुपकेसे बैठ गया। चित्रश्रीन बोला—'हे मित्र हिरण्यक! हमसे क्यों नहीं बोलते हो?'. फिर हिरण्यक उसका बोल पहिचान कर शीघ्रतासे बाहर निकल कर बोला—'अहा! में बहा पुण्यवान हूं कि मेरा प्यारा मित्र चित्रश्रीव आया।

यस्य मित्रेण संभाषो यस्य मित्रेण संस्थितिः। यस्य मित्रेण संलापस्ततो नास्तीह पुण्यवान्'॥ ३९॥

जिसकी मित्रके साथ बोल-चाल है, जिसका मित्रके साथ रहना-सहना हो, और जिसकी मित्रके साथ गुप्त बात-चीत हो, उसके समान कोई इस संसारमें पुण्यवान् नहीं है' ॥ ३९ ॥ पाशबद्धांश्चेतान्द्रष्ट्वा सविस्मयः क्षणं स्थित्वोवाच-'सखे! किमे-तत्?' । चित्रश्रीवोऽवदत्-'सखे! अस्माकं प्राक्तनजन्म-कर्मणः फलमेतत्।

इन्हें जालमें फँसा देख कर आश्चर्यसे क्षणभर ठहर कर बोला-'मित्र! यह क्या है ?'. चित्रग्रीव बोला-'मित्र! यह हमारे पूर्वजन्मके कर्मोंका फल है.

यसाच येन च यथा च यदा च यच यावच यत्र च ग्रुभाग्रुभमात्मकर्म । तसाच तेन च तथा च तदा च तच तावच तत्र च विधानुवशादुपैति ॥ ४०॥

जिस कारणसे, जिसके करनेसे, जिस प्रकारसे, जिस समयमें, जिस काल तक और जिस स्थानमें जो कुछ भला और द्वरा अपना कर्म है उसी कारणसे, उसीकें द्वारा, उसी प्रकारसे, उसी समयमें, वही कर्म, उसी काल तक, उसी स्थानमें, प्रारव्धके वशसे पाता है ॥ ४०॥

रोगशोकपरीतापवन्धनव्यसनानि च। आत्मापराधवृक्षाणां फळान्यतानि देहिनाम्'॥ ४१॥

रोग, शोक, पछतावा, बन्धन और आपत्ति, ये देहधारि(प्राणि)योंके लिये अपने अपराधरूपी वृक्षके फल हैं'॥ ४९॥

एतच्छुत्वा हिरण्यकश्चित्रग्रीवस्य वन्धनं छेत्तं सत्वरमुपसपित । चित्रग्रीव उवाच—'मित्र ! मा मैवम् । अस्मदाश्चितानामेषां तावत्पाशांदिछन्धि, तदा मम पाशं पश्चाच्छेत्स्यसि ।' हिरण्यकोऽप्याह—'अहमल्पशक्तिः, दन्ताश्च मे कोमलाः । तदेतेषां पाशां- इछेत्तं कथं समर्थः ? तद्यावन्मे दन्ता न त्रुट्यन्ति तावत्तव पाशं छिनश्चि । तदनन्तरमेषामि वन्धनं यावच्छक्यं छेत्स्यामि' । चित्रग्रीव उवाच—'अस्त्वेवम् । तथापि यथाशक्येतेषां बन्धनं खण्डय'। हिरण्यकेनोक्तम्—'आत्मपरित्यागेन यदाश्चितानां परि-रक्षणं तन्न नीतिविदां संमतम् ।

यह सुनकर हिरण्यक चित्रग्रीवके वंधन काटनेके लिये शीग्र पास आया. चित्रग्रीव बोला-'मित्र! ऐसा मत करो, पहले मेरे इन आश्रितोंके बन्धन काटो, मेरा बन्धन पीछे काटना'। हिरण्यक्ष्ते भी कहा-'मित्र! में निर्बल हूं, और मेरे दांतभी कोमल हैं, इसलिये इन सबका वंधन काटनेके लिये कैसे समर्थ हूं ? इसलिये जब तक मेरे दांत नहीं टूटेंगे तब तक तुमारा फदा काटता हूं। पीछे इनकेभी बंधन जहां तक कट सकेंगे तब तक काह्या'। चित्रगीव बोला-'यह ठीक है, तो भी यथाशक्ति पहले इनके काटो'। हिरण्यक्ष्ते कहा-'अपनेको छोड़ कर अपने आश्रितोंकी रक्षा करना यह नीति जानने वालों(पंडितों)को संमत नहीं है; यत:,—

आपदर्थे धनं रक्षेद्वारान्रक्षेद्धनैरपि । आत्मानं सततं रक्षेद्वारैरपि धनैरपि ॥ ४२ ॥

क्योंकि—मनुष्यको आपत्तिके लिये धनकी, धन देकर स्त्रीकी, और धन तथा स्त्री देकर अपनी रक्षा सर्वदा करनी चाहिये ॥ ४२ ॥

अन्यच,—

धर्मार्थकाममोक्षाणां प्राणाः संस्थितिहेतवः। तान्निष्ठता किं न हतं, रक्षता किं न रक्षितम्?'॥ ४३॥

और दूसरे-धर्म, अर्थ, काम, और मोक्ष इन चारोंकी रक्षाके लिये प्राण कारण हैं, इसलिये जिसने इन प्राणोंका घात किया उसने क्या घात नहीं किया? अर्थात् सब कुछ घात किया, और जिसने प्राणोंका रक्षण किया उसने क्या रक्षण न किया? अर्थात् सबका रक्षण किया ॥ ४३ ॥

चित्रत्रीव उवाच-'सखे! नीतिस्तावदीदृशयेव। किं त्वह्रमस्यदा-श्रितानां दुःखं सोदुं सर्वथाऽसमर्थः। तेनेदं त्रवीमि।

चित्रश्रीव बोला—'मित्र! नीति तो ऐसीही है परन्तु में अपने आश्रितोंका दुःख सहनेको सब प्रकारसे असमर्थ हूं इस कारण यह कहता हूं.

यतः,—

धनानि जीवितं चैव परार्थे प्राज्ञ उत्स्जेत्। सन्निमित्ते वरं त्यागो विनाशे नियते सति॥ ४४॥

क्योंकि—पण्डितको पराये उपकारके लिये अपना धन और प्राणोंकोमी छोड़ देना चाहिये, क्योंकि विनाश तो अवश्य होगा, इसलिये अच्छे पुरुषोंके लिये प्राण त्यागना अच्छा है ॥ ४४ ॥

# अयमपरश्चासाधारणो हेतुः—

जातिद्रव्यगुणानां च साम्यमेषां मया सह । मत्त्रभुत्वफलं बृहि कदा किं तद्भविष्यति ॥ ४५॥

और दूमरा यहमी एक विशेष कारण हैं—इन कबूतरोंका और मेरा जाति, द्रव्य और वल समान है, तो मेरी प्रभुताका फल कहो, जो अब न होगा तो किस कालमें और क्या होगा ? ॥ ४५ ॥

#### अन्यच,—

विना वर्तनमेवैते न त्यज्ञन्ति ममान्तिकम्। तन्मे प्राणव्ययेनापि जीवयैतान्ममाश्चितान्॥ ४६॥

और दूसरे-आजीविकाके विना भी ये मेरा साथ नहीं छोड़ते हैं, इसिलये प्राणोंके बदलेभी इन मेरे आश्रितोंको जीवदान दो ॥ ४६ ॥

## किं च,-

मांसमूत्रपुरीपास्थिनिर्मितेऽस्मिन्कलेवरे । विनश्वरे विहायास्थां यद्याः पालय मित्र ! मे ॥ ४७ ॥

और-हे मित्र ! मांस, मल, मूत्र, तथा हुई।से बने हुए इस विनाशी शरीरमें आस्थाको छोड़ कर मेरे यशको बढ़ाओ ॥ ४७॥

#### अपरं च पइय,--

यदि नित्यमनित्येन निर्मलं मलवाहिना। यदाः कायेन लभ्येत तन्न लब्धं भवेचु किम्?॥ ४८॥

और भी देखों—जो, अनिल और मल-मूत्रसे भरे हुए शरीरसे निर्मल और निल यश मिले तो क्या नहीं मिला ? अर्थात् सब कुछ मिला ॥ ४८ ॥

## यतः,—

शरीरस्य गुणानां च दूरमत्यन्तमन्तरम् । शरीरं क्षणविध्वंसि कल्पान्तस्थायिनो गुणाः'॥ ४९॥

क्योंकि—शरीर तथा दयादि गुणोंमें बड़ा अन्तर है. शरीर तो क्षणमंग्रर है, और गुण कल्पके अन्त तक रहने वाले हैं'॥ ४९॥ इत्याकण्यं हिरण्यकः प्रहृष्टमनाः पुलकितः सन्नव्रवीत्—'साधु मित्र ! साधु । अनेनाश्चितवात्सस्येन त्रेलोक्यस्यापि प्रभुत्वं त्वयि युज्यते'। एवमुक्त्वा तेन सर्वेषां वन्धनानि छिन्नानि । ततो हिर्ण्यकः सर्वान्सादरं संपूज्याह—'सखे चित्रग्रीव ! सर्वथात्र जाल-वन्धनविधौ दोपमाशङ्कात्मन्यवन्ना न कर्तव्यः ।

यह सुनकर हिरण्यक प्रसन्नचित्त तथा पुलकायमान होकर बोला—'धन्य है, मित्र ! धन्य है। इन आश्रितों पर दया विचारनेसे तो तुम तीनों लोककीही प्रभुताके योग्य हो'। ऐसा कह कर उसने सबका बंधन काट डाला। पीछे हिरण्यक सबका आदर सत्कार कर बोला-'मित्र कि प्रीव ! इस जालबंधनके विषयमें दोष की शंका कर अपनी अवज्ञा नहीं कि चाहिये।

यतः,—

योऽधिकाद्योजनशतात्पश्यतीहामिषं खगः। स एव प्राप्तकालस्तु पाशवन्धं न पश्यति॥ ५०॥

क्योंकि—जो पक्षी संकड़ों योजनसे भी अधिक दूरसे (छोटेसे) अन्नके दानेको या मांसको देखता है वही बुरा समय आनेपर जालकी (वडी) गांठको नहीं देखता है ॥ ५० ॥

अपरं च,—

शशिदिवाकरयोर्श्रहपीडनं गजभुजंगमयोरपि वन्धनम् । मतिमतां च विलोक्य दरिद्रतां विधिरहो वलवानिति मे मतिः॥ ५१॥

और दूसरे-चंद्रमा तथा सूर्यको प्रहणकी पीड़ा, हाथी और सर्पका वंधनं, और पण्डितोंकी दरिदता, देख कर मेरी ती समझमें यह आता है कि प्रारब्ध ही बलवान् है ॥ ५१॥

१ योजन=चार कोश याने ८ मील.

अन्यञ्च,---

व्योमैकान्तविहारिणोऽपि विहगाः संप्राप्नवन्त्यापदं वध्यन्ते निपुणैरगाधसिलेलान्मत्स्याः समुद्राद्यि । दुनींतं किमिहास्ति, किं सुचरितं, कः स्थानलामे गुणः ? कालो हि व्यसनवसारितकरो गृह्वाति दूराद्यि'॥ ५२॥

और आकाशके एकान्त स्थानमें विहार करने वाले पक्षीमी विपत्तिमें पड़ जाते हैं, और चतुर धीवर मछलियोंको अथाह समुद्रसेभी पकड़ छेते हैं। इस संसारमें हुनींति क्या है, और खुनीति क्या है, और विपत्तिरहित स्थानके लाभमें क्या गुण है ? अर्थात् कुछ नहीं है । क्योंकि, काल आपत्तिरूप अपने हाथ फैला कर वैठा है, और समय आने पर दूरही छे प्रहण कर (झपट) छेता है ॥ ५२॥ इति प्रवोध्यातिथ्यं छत्वालिङ्ग्य च चित्रग्रीवस्तेन संप्रेपितो यथेए-देशान्सपरिवारो यथो। हिरण्यकोऽपि स्वविवरं प्रविष्टः।

यों समझा कर और अतिथि सत्कार कर तथा मिल मेटकर उसने चित्रग्रीवको बिदा किया और वह अपने परिवारसमेत अपने देशको गया। हिरण्यकमी अपने विलमें घुस गया।

> यानि कानि च सित्राणि कर्तव्यानि शतानि च। पद्य सूपकसित्रेण कपोता सुक्तवन्धनाः॥ ५३॥

कोई हो, मनुष्यकी संकड़ों मित्र बनाने चाहिये। देखो, मूपक मित्रने कवूर तरोंका बंधन काट डाला॥ ५३॥

अथ लघुपतनकनामा काकः सर्वेष्ट्रतान्तदर्शी साध्यमिद-माह—'अहो हिरण्यक! रुश्च्योऽसि । अतोऽहमपि त्वया सह मैत्रीमिच्छामि, अतो मां मैत्र्येणानुप्रहीतुमर्हसि' । एतच्छुत्वा हिरण्यकोऽपि विवराभ्यन्तरादाह—'कस्त्वम् ?'।स त्र्ते—'लघु-पतनकनामा वायसोऽहम्'। हिरण्यको विहस्याह—'का त्वया सह मैत्री?

इसके बाद लघुपतनक नाम कोता (चित्रश्रीवके बंधन आदि ) सब वृत्तान्तको जानने वाला आश्चर्यसे यह बोला-'हे हिरण्यक ! तुम प्रशंसाके योग्य हो, इसल्लिये में भी तुम्हारे साथ मित्रता करना चाहता हूं। इसल्लिये छपा करके मुझसेभी मित्रता करलो'। यह सुन कर हिरण्यकभी विलक्ते भीतरसे बोला-'तू कोन है ?

वह बोला-'में लघुपतनक नाम कौवा हूं'। हिरण्यक हँस कर कहने लगा-'तेरे संग कैसी मित्रता ?

यतः,—

यद्येन युज्यते लोके बुधस्तत्तेन योजयेत्।

अहम सं भवान् भोक्ता कथं प्रीतिर्भविष्यति ? ॥ ५४ ॥ क्योंकि-पण्डितको चाहिये कि जो वस्तु संसारमें जिस वस्तुके योग्य हो उसका उससे मेल आपसमें कर दे. मैं तो अन हूं और तुम खाने वाले हो, इस लिये अपनी ( भक्ष्य और भक्षककी ) प्रीति कैसी होगी ? ॥ ५४ ॥ अपरं च.—

भक्ष्य-भक्षकयोः प्रीतिर्विपत्तेरेव कारणम् । भ्रुगालात्पादावद्धोऽसौ मृगः काकेन रक्षितः'॥ ५५ ॥

श्रुगालात्पाराय द्वाउसा सृगः काकन राक्षतः ॥ ५५ ॥ और दूसरे-भक्ष्य और भक्षककी प्रीति आपित्तकी जब है। गीद इसे जालमें वैधाया गया मृग कौएसे रक्षा किया गया था॥ ५५ ॥

वायसोऽब्रवीत्—'कथमेतत् शे । हिरण्यकः कथयति— कौना बोला —'यह कथा कैसे है शे. हिरण्यक कहने लगा—

#### कथा २

[ मृग, काग और धृर्त गीदडकी कहानी २ ]

"अस्ति मगधदेशे चम्पकचती नामारण्यानी। तस्यां चिरान्महता सेहेन मृगकाकौ निवसतः। स च मृगः सेच्छया भ्राम्यन्हृष्टपुष्टाङ्गः केनचिच्छृगालेनावलोकितः। तं दृष्ट्या ग्रुगालोऽचिन्तयत्—'आः, कथमेतन्मांसं सुललितं मक्षयामि? मचतु, विश्वासं
तावदुत्पाद्यामि।' इत्यालोच्योपसत्याववीत्—'मित्र! कुशलं
ते?'। मृगेणोक्तम्—'कस्त्वम् ?'। स ब्रूते—'क्षुद्रचुद्धिनामा जम्बुकोऽहम्। अत्रारण्ये वन्धुहीनो मृतवित्वसामि। इदानीं त्वां मित्रमासाद्य पुनः सवन्धुर्जीवलोकं प्रविष्टोऽस्मि। अधुना तवानुचरेण
मया सर्वथा भवितव्यम्'। मृगेणोक्तम्—'एवमस्तु'। ततः पश्चादस्तंगते सवितरि भगवति मरीचिमालिनि तौ मृगस्य वासभूमि
गतौ। तत्र चम्पकवृक्षशाखायां सुबुद्धिनामा काको मृगस्य चिरमित्रं निवसति। तौ दृष्ट्या काकोऽवदत्—'सखे चित्राङ्ग! कोऽयं

द्वितीयः ?'। मृगो त्रृते—'जम्वृकोऽयम् । अस्तत्सख्यमिच्छन्ना-गतः'। काको त्रृते—'मित्र ! अकसादागन्तुना सह मैत्री न युक्ता ।

मगधदेशमें चम्पकवती नामका एक महान अरण्यथा. उसमें बहुत दिनांसे मृग और कौवा यहे होहसे रहते थे। किसी गीदहने उस मृगको हट्टाकटा और अपनी इच्छासे इधर उधर घूमता हुवा देखा. इसको देख कर गीदह सोचने लगा—अरे, कैसे इस सुन्दर (मीटा) मांसको खाऊं? जो हो, पहले इंने विश्वास उत्पन्न कराऊं। यह विचार कर उसके पास जाकर वोला—'हें मिन्न। तुम कुशल हो?' मृगने कहा—'तू कौन हें?'. वह बोला—'में छुद्रबुद्धि नामक गीदह हूं. इस बनमें बन्धुहीन मरेके समान रहता हूं; और अब तुमसे मित्रको पाकर फिर इस संसारमें वन्धुसहित जी उठा हूं और सब प्रकारसे तुमारा सेक्क बन कर रहूंगा'। मृगने कहा—'ऐसाही हो, अर्थात रहा कर। इसके अनन्तर किरणोंकी मालासे शोभित भगवान सूर्यके अस्त हो जानेपर वे दोनों मृगके घरको गये और वहां चंपाके बृक्षकी डाल पर मृगका परम मित्र मुगुद्धि नाम कौता रहता था। कौएने इन दोनोंको देखकर कहा—'मित्र! यह चितकवरा दूसरा कौन है ?' मृगने कहा—'यह गीदड़ है। हमारे साथ मित्रता करनेकी इच्छासे आया है'। कीवा बोला—'मित्र! अनायास आए हुएके साथ मित्रता नहीं करनी चाहिये;

तथा चोक्तम्,---

अज्ञातकुलशीलस्य वासो देयो न कस्यचित्। मार्जारस्य हि दोपेण हतो गृधो जरद्रवः॥ ५६॥

कहाभी है कि—जिसका कुल और खमाव नहीं जाना है उसकी घरमें कभी न ठहराना चाहिये। क्योंकि त्रिलावके अपराधसे एक बूढा गिद्ध मारा गया ॥५६ ताबाहतुः—'कथमेतत् ?'। काकः कथयति—

यह मुन वे दोनों बोले-'यह कथा कैसे है ?' कीवा कहने लगा,-

#### कथा ३

[ अंधा गिद्ध, विलाव और चिडियोंकी कहानी ३ ]

अस्ति भागीरथीतीरे गृधक्टनाम्नि पर्वते महान्पर्कटीवृक्षः।
तस्य कोटरे दैवदुर्विपाकाद्रलितनखनयनो जरद्भवनामा गृधः
प्रतिवसति। अथ कृपया तज्जीवनाय तदृक्षवासिनः पक्षिणः

स्वाहारार्तिकचिरिकचिदुद्धृत्य ददति । तेनासौ जीवति । अध कदाचिद्दीर्घकर्णनामा मार्जारः पक्षिशावकान्भक्षितुं तत्रागतः । ततस्तमायान्तं दृष्ट्वा पक्षिशावकैर्भयार्तैः कोलाहलः कृतः । तच्छुत्वा जरद्भवेनोक्तम् — कोऽयमायाति ?'। दीर्घकर्णौ गृधमव-लोक्य सभयमाह—'हा, हतोऽस्मि'।

गंगाजीके किनारे गृधकूट नाम पर्वत पर एक वड़ा पाकड़का पेड़ था। उसके खोखलें दुर्भाग्यसे एक अंधा तथा नकहीन जरह्रव नामक गिद्ध रहता था, और उस बृक्षके वासी कृपा करके उसके पालनके लिये अपने आहारमेंसे थोड़ा थोड़ा निकाल कर देते थे; उससे वह जीता था। फिर एक दिन दीर्घकण नाम विलाव पिक्षयोंके बच्चे खानेके लिये वहां आया। पीछे उसे आया हुआ देल कर उरसे धवरा कर पिक्षयोंके बच्चे चिह्चिंहाने लगे. यह सुन जरहवने कहा—'यह कौन आ रहा है ?'. दीर्घकण गिद्धको देल डर कर बोला—'हाय, में मारा गया.'

यतः,—

# तावद्भयस्य भेतव्यं यावद्भयमनागतम् । आगतं तु भयं वीक्ष्य नरः कुर्याद्यथोचितम् ॥ ५७ ॥

क्योंकि—भयसे तभी तक डरना चाहिये जब तक वह पास न आवे, परन्तु भयको पास आया देख कर मजुञ्यको जो उचित हो सो करना चाहिये ॥ ५०॥ अधुनास्य संनिधाने पळायितुमक्षमः। तद्यथा भवितव्यं तद्भवतु। तायद्विश्वासमुत्पाद्यास्य समीपं गच्छामि ।' इत्यालोच्योपस्र-त्याववीत्—'आर्य! त्वामभिवन्दे।' गृधोऽवदत्—'कस्त्वम्?'। सोऽवदत्—'भार्जारोऽहम्'। गृधो बूते—'ह्रमपसर। नो चेद्ध-तव्योऽसि मया'। मार्जारोऽवदत्—'श्रूयतां तायदस्मद्वचनम्। ततो यद्यहं वध्यस्तदा हन्तव्यः।

अब इसके पाससे भाग नहीं सकता हूं, इसिंख जो होनहार है सो हो। पहले विश्वास पैदा कर इसके पास जाऊं। यह विचार उसके पास जाकर बोला-'हे महाराज! में आपको प्रणाम करता हूं'. गिद्ध बोला-'तू कौन है ?'. वह बोला-'में बिलाव हूं'. गिद्ध बोला-'दूर हट जा; नहीं तो में दुझे मार डालूंगा'. बिलाव बोला-'पहले मेरी बात तो सुन, लो पीछे जो में मारनेके योग्य होऊं तो मार डाल्ना।

यतः,—

-49]

जातिमात्रेण किं कश्चिद्धन्यते पूज्यते कचित्?। व्यवहारं परिशाय वध्यः पूज्योऽथवा भवेत्॥ ५८॥

क्योंकि-केवल जातिसे क्या कभी कोई मारने अथवा सत्कार करने लायक होता है ? परंतु व्यवहारको जान कर मारने अथवा पूजनेके योग्य होता है॥ ५८॥

युध्रो बृते—'बृहि, किमर्थमागतोऽसि?'। सोऽवदत्—'बहमत्र गङ्गातीरे नित्यस्तायी निरामिषाशी ब्रह्मचारी चान्द्रायणवतमा-चरंस्तिष्ठामि । 'यूयं धर्मज्ञानरता विश्वासभूमयः' इति पक्षिणः सर्वे सर्वदा ममाग्रे प्रस्तुवन्ति । अतो भनुद्धो विद्यावयोवृद्धेम्यो धर्म श्रोतुमिहागतः । भवन्तश्चैताहशा धर्मज्ञा यन्मामतिथि हन्तुमुद्यताः।

गिद बोला-'कह, किसलिये आया है ?' वह बोला-'मैं यहां पर गंगाजीके किनारे निख स्नान करता हूं। मांसका भक्षण न करने वाला ब्रह्मचारी हूं और चीन्द्रायण व्रत करता हूं । 'तुम्हारी धर्म तथा ज्ञानमें प्रीति है और विश्वासपात्र हो', इस प्रकार सब पश्ची सदा मेरे सामने तुम्हारी प्रशंसा किया करते हैं। तुम विद्या और अवस्थामें वहे हो, इसलिये आपसे धर्म सुननेके लिये यहां आया हूं और आप ऐसे धर्मा हैं कि मुझ अतिथिको मारनेके छिये तैयार हैं।

गृहस्थधर्मश्चेषः---

अरावप्युचितं कार्यमातिथ्यं गृहमागते।

छेत्तुः पार्श्वगतां छायां नोपसंहरते द्वुमः ॥ ५९ ॥ परन्तु गृहस्थधर्म तो यह है कि-अपने घर पर वैरीमी आवे तो उसका यथोचित आदर करना चाहिये, जैसे बृक्ष अपने ( पास आये हुए ) काटने वाडेके पास गई अपनी छायाको समेट नहीं छेता है ॥ ५९ ॥

यदि वा धनं नास्ति तदा प्रीतिवचसाप्यतिथिः पूज्य एव। जो धन न हो तो मीठे २ वचनोंसेही अतिथिका सत्कार करना चाहिये।

त्रिकाल-स्नान कर सावधान और जितेन्द्री होकर कृष्णपक्षमें एक २ अपस कम करे और शुक्रपक्षमें एक २ बास बढावे स्तीको मतुने 'चान्द्रायण-वत' कहा है.

यतः,—

तृणानि भूमिरुदकं वाक् चतुर्थी च स्मृता। एतान्यपि सतां गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन॥ ६०॥

क्यों कि-कुशाका आसन, बैठनेकी भूमि, जल, और चौथी सत्य और मीठी वाणी इनका सज्जनोंके घरमें कमी टोटा नहीं होता है ॥ ६० ॥ अपरंच.—

निर्गुणेष्वपि सत्त्वेषु दयां कुर्वन्ति साधवः।

न हि संहरते ज्योत्स्नां चन्द्रश्चाण्डाळवेश्मनः ॥ ६१ ॥ और दूसरे-सज्जन लोग, गुणहीन प्राणियों परभी दया करते हैं। जैसे चन्द्रमा चाण्डालके घर पर पड़ी चांदनीको नहीं समेट छेता है ॥ ६१ ॥

अन्यच,—

स्रतिथिर्यस्य भग्नाशो गृहात्प्रतिनिवर्तते । स तस्मै दुष्कृतं दस्वा पुण्यमादाय गच्छति ॥ ६२ ॥

और जिसके घरसे अतिथि विमुख लौट जाता है, वह अतिथि अपने पापको देकर और उस गृहस्थका पुण्य छेकर चला जाता है ॥ ६२ ॥ अन्यस,—

> उत्तमस्यापि वर्णस्य नीचोऽपि गृहमागतः । पूजनीयो यथायोग्यं सर्वदेवमयोऽतिथिः'॥ ६३॥

और उत्तम वर्णके घर नीच वर्णकाभी अतिथि आवे तो उसका यथोचित सत्कार करना चाहिये, क्योंकि अतिथि सर्वदेवमैय है ॥ ६३ ॥ गृभ्रोऽवदत्—'मार्जारो हि मांसरुचिः। पिक्षशावकाश्चात्र निव-सन्ति। तेनाहमेवं व्रवीमि।' तच्छुत्वा मार्जारो भूमिं स्पृष्ट्या कर्णों स्पृशति। बूते च—'मया धर्मशास्त्रं श्रुत्वा वीतरागेणेदं दुष्करं व्रतं चान्द्रायणमध्यवसितम्। परस्परं विवदमानानामपि धर्मशास्त्रा-णाम् 'अहिंसा परमो धर्मः' इत्यत्रैकमत्यम्।

गिद्ध बोला-'बिलावकी मांसमें जरूर रुचि होती है, और यहां पक्षियोंके छोटे २ बच्चे रहते हैं. इसलिये में ऐसे कहता हूं'। यह सुन कर बिलावने भूमिको

र कहा है कि, जो फळ सब देवताओंकी सेवासे मिलता है वही फळ अतिथिकी सेवासे मिलता है।

छुकर कानोंको छुआ, और वोला-'मैंने धर्मशास्त्र प्रुन कर और विषयवासनाको छोइ यह कठिन चान्द्रायण व्रत किया है। आपसमें धर्मशास्त्रोंका विरोध होने परमी ''हिंसा न करना यही परम धर्म है'' इस मंतव्यमें सब एकमत हैं,— यतः,—

सर्वेहिंसानिवृत्ता ये नराः सर्वेसहाश्च ये। सर्वेस्याश्रयभूताश्च ते नराः स्वर्गगामिनः॥ ६४॥ क्योंकि-जो मनुष्य सब प्रकारकी हिंसासे रहित हैं, सब( असह्य )को सहते

हैं और सबको सहारा देते हैं वे खर्गको जाते हैं ॥ ६४ ॥

एक एव सुहृद्धमों निधनेऽप्यनुयाति यः। शरीरेण समं नाशं सर्वमन्यतु गच्छति ॥ ६५॥

एक धर्मही मित्र है जो मरने परमी (आत्माके) साथ जाता है, अन्य सब वस्तु शरीरके साथ (यहां) ही नाश हो जाती हैं॥ ६५॥

योऽत्ति यस्य यदा मांसमुभयोः पश्यतान्तरम्। एकस्य क्षणिका प्रीतिरन्यः प्राणैर्विमुच्यते ॥ ६६॥

जो प्राणी जिस समय, जिस प्राणिका मांस खाता है उन दोनोंमें अन्तर देखो-एकको तो केवल क्षणभरका संतोष होता है और दूसरा प्राणोंसे जाता है॥ ६६॥

मर्तव्यमिति यदुःखं पुरुषस्योपजायते । शक्यते नानुमानेन परेण परिवर्णितुम् ॥ ६७ ॥

"मुझे अवश्य मरना होगा" ऐसी चिन्तासे मनुष्यको जो (प्रत्यक्ष) दुःख होता है वह दुःख (केवल) अनुमानसे दूसरा मनुष्य वर्णन नहीं कर सकता है ॥ ६७ ॥

श्रुणु पुनः,—

खच्छन्दव्नजातेन शाकेनापि प्रपूर्यते।

अस्य द्ग्धोद्रस्यार्थे कः कुर्यात्पातकं महत्? ॥ ६८॥
फिर सुनो-जो पेट अपने आप उगी हुई साग-माजीसे भी भरा जा सकता
है, उस जले पेटके लिये ऐसा बढ़ा (भयकर) पाप कौन करे? ॥ ६८॥

एवं विश्वास्य स मार्जारस्तरुकोटरे स्थितः।

इस प्रकार विश्वास पैदा कर वह विलाव ग्रुक्षके खोडरमें रहने लगा। ततो दिनेषु गच्छत्सु पक्षिदा।वकानाक्रम्य कोटरमानीय प्रत्यहं खादति । येषामपत्यानि खादितानि तैः शोकार्तेर्विलपद्भिरितस्ततो जिश्वासा समारब्धा। तत्परिश्वाय मार्जारः कोटरान्निःसृत्य वहिः पलायितः। पश्चात्पिक्षिभिरितस्ततो निक्षपयद्भिस्तत्र तक्कोटरे शा-वकास्थीनि प्राप्तानि। अनन्तरं त ऊच्चः—"अनेनैव जरद्भवेनास्माकं शावकाः खादिताः" इति सर्वैः पिक्षिभिनिश्चित्य गृभ्नो व्यापा-दितः। अतोऽहं त्रवीमि-"अञ्चातकुलशीलस्य-" इत्यादि'॥ इत्या-कर्ण्य स जम्बुकः सकोपमाह—'मृगस्य प्रथमदर्शनदिने भवान-प्यञ्चातकुलशील एव, तत्कथं भवता संहैतस्य स्नेहानुवृत्तिक्त्त-रोत्तरं वर्धते ?

और थोड़े दिन बीत जाने पर वह पक्षियोंके बचोंको पकड़ खोडरमें लाकर निंख खाने लगा। जिन पिक्षयोंके बच्चे खाये गये ये वे शोकसे व्याकुल विलाप करते हुए इघर उधर ढूंड़ने लगे। विलाव यह जान कर खोडरसे निकल कर बाहर भाग गया। उसके पीछे इघर उधर ढूंड़ते हुए पिक्षयोंने उस पेड़की खोड़- कमें बच्चोंकी हृडियां पाई। फिर उन्होंने कहा कि—''इस जरह़तने हमारे बच्चे खाये हैं"। यह बात सब पिक्षयोंने निश्चय करके उस बूढ़े गिद्धको मार डाला। इसीलिये में कहता हूं कि—''जिसका कुल और खभाव" इत्यादि'. यह छन वह सियार झुंझल कर बोला-'मृगसे पहलेही मिलनेके दिन तुम्हारामी तो कुल और खभाव नहीं जाना गया था, फिर किस प्रकार तुम्हारे साथ इसकी गाड़ी मित्रता कम कमसे बढ़ती जाती हैं?

यत्र विद्वज्जनो नास्ति स्थाध्यस्तत्राव्पधीरपि । निरस्तपादपे देशे परण्डोऽपि हुमायते ॥ ६९ ॥

जहां पंडित नहीं होता है वहां थोड़े पढ़ेकीमी बड़ाई होती है। जैसे कि जिस देशमें पेड़ नहीं होता है वहां अरण्डाका ऋहती पेड़ गिना जाता है॥ ६९॥ अन्यख,—

> अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्। उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्॥ ७०॥

और दूसरे यह अपना है या पराया है, यह अल्पवुद्धियोंकी गिनती (समझ) है। उदारनिरत वालोंको तो सन पृथ्वीही कुटुंब है॥ ७०॥ यथायं मृगो मम बन्धुस्तथा भवानिप'। मृगो ऽच्चवीत्—'किमनेनो-सरेण ? सर्वेरेकत्र विश्वम्मालापैः सुखिभिः स्थीयताम्।

जैसा यह मृग मेरा बन्धु ( दोस्त ) है वैसेही तुममी हो'। मृग बोला-'इस उत्तर-प्रत्युत्तरसे क्या है ? सब एक स्थानमें विश्वासकी बातचीत कर सुखसे रहो। यतः,—

न कश्चित्कस्पचिन्मित्रं न कश्चित्कस्पचिद्रिपुः। व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते रिपवस्तथा'॥ ७१॥

क्योंकि-न तो कोई किसीका मित्र है, और न कोई किसीका शत्रु है। व्यवहारसे मित्र तथा शत्रु बन जाते हैं'॥ ७९॥

काकेनोक्तम्—'एवमस्तु।' अथ प्रातः सर्वे यथाभिमतदेशं गताः। कौवेने कहा–'ठीक हैं'। फिर प्रातःकाल सब अपने २ मनमाने देशको गये॥

एकदा निभृतं शृगालो बूते—'सखे! अस्मिन्वनैकदेशे सस्पपूर्ण-क्षेत्रमस्ति। तदहं त्वां नीत्वा दर्शयामि।' तथा कृते सित मृगः प्रस्यहं तत्र गत्वा सस्यं खादति। अथ क्षेत्रपतिना तहृष्ट्वा पाशो योजितः। अनन्तरं पुनरागतो मृगः पाशवद्धोऽचिन्तयत्—'को मामितः कालपाशादिव व्याधपाशाञ्चातुं मित्रादन्यः समर्थः?' अत्रान्तरे जम्बुकस्तत्रागत्योपस्थितोऽचिन्तयत्—'फलिता तावद-स्माकं कपटमवन्धेन मनोरथसिद्धिः। एतस्योत्कत्त्यसानस्य मांसा-चिन्त्रसान्यस्थीनि मयावद्यं प्राप्तव्यानि। तानि बाहुल्येन भोजनानि भविष्यन्ति।' मृगस्तं हृष्ट्वोल्लासितो बूते—'सखे! लिन्धि तावन्मम बन्धनम्, सत्वरं त्रायस्य माम्।

एक दिन एकांतमें सियारने कहा-'मित्र मृग! इस वनमें एक दूसरे स्थानमें अनाजसे भरा हुआ खेत है, सो चल तुझे दिखाऊं'। वैसा करने पर मृग वहां जा कर नित्य अनाज खाता रहा । एक दिन उसे खेत बालेने देख कर फंदा लगाया। इसके अनन्तर जब वहां मृग फिर चरनेको आया सोही जालमें फंस गया और सोचने लगा-'मुझे इस कालकी फांसीके समान व्याधके फंदेसे मित्रको छोड़ कौन बचा सकता है ?'. इस बीचमें ग्रुगाल वहां आकर उपस्थित हुआ, और सोचने लगा-'मेरे छलकी चाल (सफाई) से मेरा मनोरथ सिद्ध हुआ और इस उधड़े हुएकी मांस और लोड़ लगी हुई हिश्रयां मुझे अवस्य मिलेंगी और वे मनमानी खानेके लिये होंगी.' मृग उसे देख प्रसन्न होकर बोला—'हे मित्र! मेरा बन्धन काटो और मुझे भीघ्र बचाओ।

यतः,—

आपत्सु मित्रं जानीयाद्युद्धे शूरमृणे शुचिम्। भार्या क्षीणेषु वित्तेषु व्यसनेषु च वान्धवान्॥ ७२॥ आपत्तिमें मित्र, युद्धमें शूर, उधार(ऋण)में सचा व्यवहार, निर्धनतामें बी और दुःखमें भाई (या कुटुंबी) परखे जाते हैं॥ ७२॥ अपरं च,—

उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे राष्ट्रविस्रवे। राजद्वारे इमशाने च यस्तिष्ठति स वान्धवः'॥ ७३॥ और दूसरे-विवाहादि उत्सवमें, आपित्तमें, अकालमें, राज्यके पलटनेमें, राज-द्वारमें तथा स्मशानमें, जो साथ रहता है वह बान्धव है'॥ ७३॥ जम्बुको सुद्धर्मुद्धः पाशं विलोक्याचिन्त्यत्—'दृढस्तावद्यं

जम्बुको मुहुर्मुहुः पाशं विलोक्याचिन्तयत्—'दृढस्तावद्यं बन्धः।' ब्रूते च—'सखे! स्नायुनिर्मिता एते पाशाः। तद्य भट्टारकवारे कथमेतान्दन्तैः स्पृशामि? मित्र! यदि चित्ते नान्यथा मन्यसे तदा प्रभाते यस्वया वक्तव्यं तत्कर्तव्यम्।' इत्यु-क्त्वा तत्समीप आत्मानमाच्छाय स्थितः सः। अनन्तरं स काकः प्रदोषकाले मृगमनागतमवलोक्येतस्ततोऽन्विष्य तथाविषं दृष्ट्वोवाच—'सखे! किमेतत् ?'। मृगेणोक्तम्-'अवधीरितसुद्ध-द्वाक्यस्य फलमेतत्।

सियार जालको बार बार देख सोचने लगा—'यह बद्दा कद्दा बंधा है.'. और बोला—'मित्र! ये फंदे तांतके बने हुए हैं, इसिलये आज रिववारके दिन इन्हें दांतोंसे कैसे छुऊं ? मित्र! जो बुरा न मानो तो प्रातःकाल जो कहोगे सो करूंगा'। ऐसा कह कर उसके पासही वह अपनेको छिपा कर बैठ गया। पीछे वह कावा सांझ होने पर सृगको नहीं आया देख कर इधर उधर हूंढते ढूंढते उस प्रकार उसे (बंधनमें) देख कर बोला—'मित्र! यह क्या है?'. मृगने कहा—'मित्रका वचन नहीं माननेका फल हैं;

तथा चोकम्,—

सुद्धदां हितकामानां यः श्रणोति न भाषितम्। विपत्संनिहिता तस्य स नरः शत्रुनन्दनः'॥ ७४॥ जैसा कहा है कि-जो मनुष्य अपने हितकारी मित्रोंका वचन नहीं सुनता है उसके पासही विपत्ति है, और वह अपने शत्रुओंको प्रसन्न करने वाला है' ॥७४॥ काको बूते—'स वञ्चकः कास्ते?'। मृगेणोक्तम्—'मन्मांसार्थी तिष्ठत्यत्रैव'। काको बूते—'उक्तमेव मया पूर्वम्,-

कौवा बोला-'वह ठग कहां है ?'. सृगने कहा-'मेरे मांसका लोमी यहांही कहाँ बैठा होगा ?'. कौवा बोला-'मेंने पहलेही कहा था,—

> अपराधो न मेऽस्तीति नैतद्धिश्वासकारणम्। विद्यते हि नृशंसेभ्यो भयं गुणवतामपि॥ ७५॥

'मेरा कुछ अपराध नहीं है' अर्थात् मैंने इसका कुछ नहीं बिगादा है, अत एव यहभी मेरे संग विश्वासघात न करेगा यह बात कुछ विश्वासका कारण नहीं है। क्योंकि गुण और दोषको विना सोचे शत्रुता करने बाछे नीचोंसे सज्जनोंको अवश्य भय द्दोता ही है॥ ७५॥

दीपनिर्वाणगन्धं च सुदृद्धाक्यमरुन्धतीम्। 
न जिञ्चन्ति न श्रुण्वन्ति न पर्यन्ति गतायुषः॥ ७६॥

और जिनकी मृत्यु पास आ लगी है, ऐसे मनुष्य न तो बुझे हुए दियेई: चिरांद सूंघ सकते हैं, न मित्रका वचन सुनते हैं और न अरून्यतीके वारेको देख सकते हैं ॥ ७६ ॥

परोक्षे कार्यहन्तारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनम् । वर्जयेत्तादशं सित्रं विषक्तम्भं पयोमुखम्' ॥ ७०॥

पीठ पीछे काम बिगाइने बाले और मुख पर मीठी २ बातें करने वाले मित्रको, मुखपर दूध वाले विषके घड़ेके समान छोड़ देना चाहिये'॥ ७७॥ ततः काको दीर्घ निःश्वस्य 'अरे वश्चक! किं त्वया पापकर्मणा कृतम् ?

कौवेने लंबी सांस भर कर कहा कि-'अरे ठग! तुझ पापीने यह क्या किया? यतः,—

> संलापितानां मधुरैर्वचोभि-र्मिथ्योपचारैश्च वशीकृतानाम् ।

१ आकाशमें सप्त ऋषिओंके तारोंके पास एक बहुत छोटासा तारा है।

# आशावतां श्रद्दघतां च लोके किमर्थिनां वञ्चयितव्यमस्ति ? ॥ ७८ ॥

क्यों कि-अच्छे प्रकारसे वोलने वालोंको, मीठे २ वचनों तथा मिथ्या कपटसे क्यामें किये हुओंको, आशा रखने वालोंको, भरोसा रखने वालोंको, और धनके याचकोंको, ठगना क्या बढ़ी बात है ? ॥ ७८ ॥

उपकारिणि विश्रब्धे गुद्धमतौ यः समाचरति पापम्। तं जनमसत्यसंधं भगवति वसुधे ! कथं वहसि ?॥ ७९॥

सार इस पृथ्वी ! जो मनुष्य उपकारी, विश्वासी तथा भोछे भाले मनुष्यके साथ छल (ठगाई) करता है उस ठग पुरुषको हे भगवति पृथ्वी ! तू कैसे घारण करती है ? ॥ ७९ ॥

दुर्जनेन समं सख्यं प्रीतिं चापि न कारयेत्। उष्णो दहति चाङ्गारः शीतः कृष्णायते करम्॥ ८०॥

दुष्टके साथ मित्रता और प्रीति नहीं करनी चाहिये। क्योंकि गरम अंगारा हायको जलाता है और ठंडा हाथको काला कर देता है ॥ ८० ॥

अथवा स्थितिरियं दुर्जनानाम्,— अथवा दुर्जनोंका यही आचरण है,—

> प्राक् पादयोः पतित खादित पृष्ठमांसं कर्णे कलं किमपि रौति रानैविंचित्रम्। छिद्रं निरूप्य सहसा प्रविशत्यशङ्कः सर्वं खलस्य चरितं मशकः करोति॥ ८१॥

मच्छर, दुष्टके समान सब चिरित्र करता है, अर्थात् जैसे दुष्ट पहले पैरों पर निरता है वैसेही यहमी गिरता है। जैसे दुष्ट पीठ पीछ दुराई करता है वैसेही यह मी पीठमें काटता है। जैसे दुष्ट कानके पास मीठी २ बात करता है वैसेही यह मी कानके पास मधुर विचित्र शब्द करता है। और जैसे दुष्ट आपितको देख कर निडर हो दुराई करता है वैसेही मच्छर मी छिद्र अर्थात् रोमके छेदमें प्रवेश कर काटता है॥ ८१॥

दुर्जनः प्रियवादी च नैतद्धिश्वासकारणम्। मधु तिष्ठति जिह्नाग्रे हृदि हालाहलं विषम्'॥ ८२॥ और दुष्ट मनुष्यका प्रियनारी होना यह विश्वासका कारण नहीं है । उसकी जीभके आगे मिठास और हृदयमें हालाहल विष भरा है'॥ ८२॥

अथ प्रभाते क्षेत्रपतिर्लगुडहस्तस्तं प्रदेशमागच्छन् काकेनावलोकितः । तमालोक्य काकेनोक्तम्—'सखे मृग! त्वमात्मानं
मृतवत्संदर्श्यं वातेनोदरं पूरियत्वा पादान्स्तव्धीकृत्य तिष्ठ। यदाहं
शब्दं करोमि तदा त्वमुत्थाय सत्वरं पलायिष्यमि।' मृगस्तथैव
काकवचनेन स्थितः। ततः क्षेत्रपतिना हर्षोत्फुल्ललोचनेन तथाविघो मृग आलोकितः।'आः, खयं मृतोऽसि' इत्युक्त्वा मृगं
यन्धनान्मोचियत्वा पाशान्त्रहीतुं सयको वभूव। ततः काकशन्दं
श्रुत्वा मृगः सत्वरमुत्थाय पलायितः। तमुद्दिश्य तेन क्षेत्रपतिना
क्षित्रेन लगुडेन शृगालो हतः।

पीछे प्रातःकाल कैविने उस खेत वालेको लकही हाथमें लिये उस स्थान पर आता हुआ देखा. उसे देख कर कैविने मृगसे कहा—'मित्र हरिण! तू अपने शरीरको मरेके समान दिखा कर पेटको हवासे फुला कर और पैरोंको ठिठिया कर बैठ जा। जब में शब्द करूं तब तू झट उठ कर जल्दी भाग जाना'. मृग उसी प्रकार कैविके वचनसे पड गया! फिर खेत वालेने प्रसन्नतासे आंख खोल कर उस मृगको इस प्रकार देखा.'आहा! यह तो आपही मर गया' ऐसा कह कर मृगकी फांसीको खोल कर जालको समेटनेका यल करने लगा. पीछे कैविका शब्द छन कर मृग तुरंत उठ कर भाग गया. इसको देख उस खेत वालेने ऐसी फेंक कर लकही मारी कि उससे सियार मारा गया;

तथा चोकम्,--

त्रिभिर्वर्षेस्त्रिभिर्मासैस्त्रिभिः पक्षैस्त्रिभिर्दिनैः । अत्युत्कटैः पापपुण्यैरिद्दैव फलमश्रुते ॥ ८३ ॥

जैसा कहा है-प्राणी तीन वर्षे, तीन मास, तीन पक्ष, और तीन दिनमें, अधिक (बेहद) पाप और पुण्यका फल यहां ही भोगता है ॥ ८३॥

अतोऽहं ब्रवीमि—"भक्ष्यभक्षकयोः श्रीतिः" इत्यादि'॥

इसी लिये मैं कहता हूं-"भोजन और भोजन करने वालेकी प्रीति" इत्यादि"।

काकः पुनराह—

'मिक्षितेनापि भवता नाहारो मम पुष्कलः। त्विय जीवति जीवामि चित्रश्रीव इवानघ!॥ ८४॥

फिर कौवा बोला—'तुझे खा छेनेसे भी तो मेरा बहुत आहार नहीं होगा. में निष्कपट चित्रश्रीवके समान तेरे जीनेसे जीता रहूंगा ॥ ८४ ॥

अन्यच,---

तिरश्चामपि विश्वासो दृष्टः पुण्यैककर्मणाम् । सतां हि साधुशील्यात्स्वभावो न निवर्तते ॥ ८५ ॥

और (पुण्यातमामें) मृग-पिक्षयों काभी विश्वास देखा जाता है; क्यों कि, पुण्यही करने वाले सज्जनोंका खभाव सज्जनताके कारण कभी नहीं पलटता है ॥ ८५॥

किंच,—

साधोः प्रकोपितस्यापि मनो नायाति विकियाम्।

न हि तापियतुं राक्यं सागराम्भस्तृणोल्कया' ॥ ८६ ॥ और चाहे जैसे कोधमें क्यों न हो सजनका खभाव कमी डामाडोल न होगा, जैसे (जलते हुए) तनकोंकी आंचसे समुद्रका जल कौन गरम कर सकता

है ?'॥८६॥ हिरण्यको ब्रूते–'चपलस्त्वम् । चपलेन सह स्नेहः सर्वथा न कर्तव्यः।

हिरण्यकने कहा-'तू चंचल है. ऐसे चंचलके साथ क्षेह कभी नहीं करना चाहिये

तथा चोक्तम्,—

मार्जारों महिषो मेषः काकः कापुरुषस्तथा। विश्वासात्प्रभवन्त्येते विश्वासस्तत्र नोचितः॥ ८७॥

जैसा कहा है कि-बिल्ली, भैंसा, भेड़, काक और ओछा ( नीच ) आदमी विश्वास करनेसे ये अपनी प्रभुता दिखाते हैं, इसलिये इनमें विश्वास करना उचित नहीं है ॥ ८७ ॥

किं चान्यत्, शत्रुपक्षो भवानसाकम्। और दूसरा—तुम मेरे वैरियोंके पक्षके हो; उक्तं चैतत्,—

शत्रुणा न हि संदध्यात् सुन्धिष्टेनापि संधिना । स्रतप्तमपि पानीयं शमयत्येव पावकम् ॥ ८८ ॥

और यह कहा है कि वैरी चाहे जितना मीठा बन कर मेल करे परन्तु उसके साथ मेल न करना चाहिये, क्योंकि पानी चाहे जितनामी गरम हो आगको बुझाही देता है ॥ ८८॥

दुर्जनः परिहर्तेच्यो विद्ययालंकृतोऽपि सन्। मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयंकरः ?॥ ८९॥

दुर्जन विद्यावान्मी हो परन्तु उसे छोड़ देना चाहिये, क्योंकि रलसे शोभायमान सर्प क्या मयंकर नहीं होता है ? ॥ ८९ ॥

यदशक्यं न तच्छक्यं यच्छक्यं शक्यमेव तत्। नोदके शकटं याति न च नौर्गच्छति स्थले॥ ९०॥

जो वात नहीं हो सकती है वह कदापि नहीं हो सकती है, और जो हो सकती है वह हो ही सकती है; जैसे पानी पर गाड़ी नहीं चलती और जमीन पर नाव नहीं चल सकती है ॥ ९०॥ अपरं च.—

महताप्यर्थसारेण यो विश्वसिति शत्रुषु । भार्यासु च विरक्तासु तदन्तं तस्य जीवनम्'॥ ९१॥

और दूसरे-जो मनुष्य अधिक प्रयोजनसे शत्रुओं और व्यभिचारिणी स्नियों पर विश्वास करता है उसके जीनेका अंत आपहुँचा है (मृत्यु संनिध है) ॥९१॥ लघुपतनको ब्रूते—'श्रुतं मया सर्वम् । तथापि मम चैतावान्संक-रूपः-'त्वया सह सौहृद्यमवश्यं करणीयम्' इति । नो चेद्नाहा-रेणात्मानं व्यापादियिष्यामि ।

लघुपतनक कौवा बोला—'मैंने सब सुन लिया, तोभी मेरा इतना संकल्प है कि तेरे संग मित्रता अवश्य करनी चाहिये. नहीं तो भूखा मर अपघात करूंगा.

तथा हि,—

मृद्ध्यत् सुस्रमेद्यो दुःसंघानश्च दुर्जनो मवति। सुजनस्तु कनकघटवहुर्भेद्यश्चाशु संघेयः॥ ९२॥ और देख-दुर्जन मनुष्य महीके घड़ेके समान सहज ट्रटा जा सकता है और फिर उसका जुड़ना कठिन है. और सज्जन सोनेके घड़ेके समान है कि कमी ट्रट नहीं सकता और जो ट्रटे भी तो शीघ्र जुड़ सकता है ॥ ९२ ॥ किंच.—

द्रवत्वात्सर्वेलोहानां निमित्तान्सृगपक्षिणाम्। भयाल्लोभाच मूर्खाणां संगतं दर्शनात्सताम्॥ ९३॥

और सोना, बांदी आदि घातुओं का गलानेसे, पशुपिक्षयों का पूर्वजन्मके संस्कारसे, मूर्खों का भय और लोमसे, और सजनों का केवल दर्शनसेही मेल होता है ॥ ९३॥ किंच---

नारिकेलसमाकारा दश्यन्ते हि सुद्धज्जनाः। अन्ये बदरिकाकारा बहिरेव मनोहराः॥ ९४॥

और सजन पुरुष नारियलके समान बाहरसे दीखते हैं अर्थात ऊपरसे सख्त और मीतरसे मीठे, और दुर्जन बेरफलके आकारके सगान बाहरहीसे मनोहर होते हैं ॥ ९४ ॥

स्नेहच्छेदेऽपि साधूनां गुणा नायान्ति विकियाम् । भन्नेऽपि हि मृणालानामजुवभन्ति तन्तवः॥ ९५॥

स्नेह दूर जाय तो भी सज्जनोंके गुण नहीं पलटते हैं, जैसे कमलकी उंडीके टूटने परभी उसके तंतु जुड़ेही रहते हैं ॥ ९५ ॥

अन्यच,— शुचित्वं त्यागिता शौर्यं सामान्यं सुखदुःखयोः। दाक्षिण्यं चानुरकिश्च सत्यता च सुहृहुणाः॥ ९६॥

और दूसरे-पवित्रता अर्थात् निष्कपटता, दानशीलता, श्रूरता, युख-दुःखमें समानता, अनुकूलता, प्रीति और सखता ये मित्रोंके गुण हैं ॥ ९६ ॥ एतैर्गुणैरुपेतो भवदन्यो मया कः सुद्धत्प्राप्तव्यः ?' इत्यादि तद्वचन-माकर्ण्य हिरण्यको बहिनिं सुत्याह—'आप्यायितोऽहं भवतामनेन वचनामृतेन।

इन गुणोंसे युक्त तुम्हें छोड़ और किसको मित्र पाऊंगा' उसकी ऐसी (मीठी) बातें सुन कर हिरण्यक बाहर निकल कर बोला-'तुम्हारे बचनरूपी अमृतसे में तुप्त हुआ; तथा चोक्तम्,—

धर्मार्ते न तथा सुशीतलजलैः स्नानं न मुकावली न श्रीखण्डविलेपनं सुखयति प्रत्यङ्गमप्यर्पितम् । प्रीत्या सज्जनभाषितं प्रभवति प्रायो यथा चेतसः

सद्युक्त्या च पुरस्कृतं सुकृतिनामाकृष्टिमन्त्रोपमम् ॥ ९७ ॥ जैसा कहा है कि-सुन्दर २ युक्तियोंसे शोभायमान, पुण्यात्माओं के आकर्षण मंत्रके समान प्रीतिसे कहा हुआ सज्जनोंका वचन जसा चित्तको अल्पन्त सुखकारी होता है वैसा श्रीतल जलसे ल्लान, मोतियोंकी माला और अंगलंगमें लगा हुआ लेपन किया हुआ चंदन मी धूपके सताये हुएको सुख नहीं देता है ॥ ९०॥ शन्यच्च.—

रहस्यमेदो याञ्चा च नैष्ठुर्यं चलचित्तता। क्रोघो निःसत्यता द्यूतमतन्मित्रस्य दृषणम् ॥ ९८ ॥

और दूसरे-गुप्त बातको प्रकट करना, घन आदिकी याचना, कठोरता, नित्तकी चंचलता, कोध, बूँठ और जुआ, ये मित्रके दूषण हैं ॥ ९८ ॥ अनेन वचनक्रमेण तदेकमपि दूषणं त्विय न लक्ष्यते । सो तुम्हारी बातोंके ढंगसे उनमेंसे एकमी दोष तुममें नहीं दीखता है.

यतः,—

पद्धत्वं सत्यवादित्वं कथायोगेन बुध्यते। अस्तन्धत्वमचापस्यं प्रत्यक्षेणावगम्यते॥ ९९॥

क्योंकि—चातुर्य और सत्य यह बातचीतमे जान लिये जाते हैं, मौर नम्रता और शांतता ये प्रत्यक्ष जानी जाती हैं॥ ९९॥ अपरं च.—

> बन्यथैव हि सौहार्दं भवेत्खच्छान्तरात्मनः। प्रवर्ततेऽन्यथा वाणी शास्त्र्योपहतचेतसः॥ १००॥

और दूसरे—निष्कपट चित्त वालेकी मित्रता अन्यही तरहकी होती है और जिसका हृदय शठतासे विगद रहा है उसकी वाणी सौरही प्रकारकी होती है ॥

मनस्यन्यद्वचस्यन्यत् कार्यमन्यद्वरात्मनाम् । मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम् ॥ १०१ ॥ दुर्जनोंके मनमें कुछ, वचनमें और काममें कुछ; और सजनोंके जीमें, बच-नमें और काममें एक बात होती है।। १०१॥

तद्भवतु भवतोऽभिमतमेव।' इत्युक्त्वा हिरण्यको मैद्यं विधाय भोजनविदोपैर्वायसं संतोष्य विवरं प्रविष्टः। वायसोऽपि स्रस्थानं गतः। ततः प्रभृति तयोरन्योन्याहारप्रदानेन कुशलप्रश्लैर्विश्रम्भा-लापैश्च कालोऽतिवर्तते।

इसिलये तेरा ही मनोरथ हो ।' यह कह कर हिरण्यक मित्रता करके विविध प्रकारके भोजनसे कावेको संतुष्ठ करके विलमें घुस गया। और कावाभी अपने स्थानको चला गया। उस दिनसे उन दोनोंका आपसमें भोजनके देने—लेनेसे, कुशल पूछनेसे और विश्वासयुक्त वातचीतसे समय कटने लगा।

एकदा छघुपतनको हिरण्यकमाह—'सखे ! कष्टतरलभ्याहार-मिदं स्थानं परित्यज्य स्थानान्तरं गन्तुमिच्छामि।' हिरण्यको ब्रुते-'मित्र ! क गन्तच्यम् ?

एक दिन लघुपतनकने हिरण्यकसे कहा-'मित्र ! इस स्थानमें बड़ी मुश्किलीसे मोजन मिलता है, इसलिये इस स्थानको छोड़ कर दूसरे स्थानमें जाना चाहता हूं'। हिरण्यकने कहा-'मित्र ! कहां जाओगे ? तथा चोक्तम .—

चल्लेकेन पादेन तिष्ठत्येकेन बुद्धिमान्। नाऽसमीक्ष्य परं स्थानं पूर्वमायतनं त्यजेत्'॥ १०२॥

ऐसा कहा है कि-युद्धिमान् एक पैरसे चलता है और दूसरेसे ठहरता है। इसलिये दूसरा स्थान निश्चय किये विना पहला स्थान नहीं छोड़ना चाहिये॥ १०२॥

वायसो ब्र्ते-'अस्ति सुनिक्षपितस्थानम् ।' हिरण्यकोऽवदत्-'किं तत् ?'। वायसो ब्र्ते —'अस्ति दण्डकारण्ये कर्पूरगौराभिधानं सरः। तत्र चिरकालोपार्जितः प्रियसुहृन्मे मन्थराभिधानः कच्छपो धार्मिकः प्रतिवसति।

कौवा बोला—'एक अच्छी भांति देखा भाला स्थान है'। हिरण्यक बोला— 'कौनसा है ?'. कौआ कहने लगः—'दण्डकवनमें कर्पूरगौर नाम एक सरोवर है, उसमें मन्थरनाम एक धर्मशील कछुआ मेरा बदा पुराना और प्यारा मित्र रहता है. यतः,—

परोपदेशे पाण्डित्यं सर्वेषां सुकरं नृणाम् । धर्मे सीयमनुष्ठानं कस्यचित्तु महात्मनः ॥ १०३॥

क्योंकि-दूसरोंको उपदेश करना सब मनुष्योंको सहज है, परन्तु आपका धर्म पर चलना किसी विरहेही महात्मासे होता है ॥ १०३ ॥ सच भोजनविशेषैमीं संवर्धयिष्यति।' हिरण्यकोऽप्याह—'तिक-मनावस्थाय मया कर्तव्यम् ?

और वह विविध प्रकारके भोजनोंसे मेरा सत्कार करेगा' । हिरण्यकमी बोला—'तो में यहां रह कर क्या कहंगा ?

यतः,—

यस्मिन्देशे न संमानो न वृत्तिर्न च बान्धवः । न च विद्यागमः कश्चित्तं देशं परिवर्जयेत् ॥ १०४ ॥ क्योंकि-जिस देशमें न सन्मान, न जीविकाका साधन, न भाई (या संबंधी) और कुछ विद्याका भी लाभ न हो उस देशको छोड़ देना चाहिये ॥ १०४ ॥ अपरं च,—

लोकयात्राऽभयं लजा दाश्चिण्यं त्यागशीलता।
पञ्च यत्र न विद्यन्ते न कुर्यात्तत्र संस्थितिम्॥ १०५॥
और दूसरे-जीविका, अभय, लजा, सजनता तथा उदारता, ये पांच बातें
जहां न हो वहां नहीं रहना चाहिये॥ १०५॥

तत्र मित्र! न चस्तव्यं यत्र नास्ति चतुष्टयम् । ऋणदाता च वैद्यश्च श्रोत्रियः सजला नदी ॥ १०६॥

सौर हे मित्र! जहां ऋण देने वाला, वैद्या, वेदपाठी और सुन्दर जलसे भरी नदी, ये चार न हो वहां नहीं रहना चाहिये ॥ १०६ ॥

ततो मामि तत्र नय।' अथ वायसस्तत्र तेन मित्रेण सह विचि-त्रालापैः सुखेन तस्य सरसः समीपं ययौ। ततो मन्थरो दूरादव-लोक्य लघुपतनकस्य यथोचितमातिथ्यं विधाय मूषकस्यातिथि-सत्कारं चकार।

इसलिये मुझे भी वहां छे चल ।' पीछे कौवा उस मित्रके साथ अच्छी अच्छी बातें करता हुआ बेखटके उस सरोवरके पास पहुंचा । फिर मन्थरने उसे दूरसे देखतेही छघुपतनकका यथोचित अतिथिसत्कार करके चूहेकामी अतिथि-सत्कार किया।

यतः,—

बालो वा यदि वा बृद्धो युवा वा गृहमागतः। तस्य पूजा विधातव्या सर्वस्याभ्यागतो गुरुः॥ १०७॥

क्योंकि-बालक, बुढ़ा तथा युवा इनमेंसे घर पर कोई आया हो उसका आदर सत्कार करना चाहिये. क्योंकि अभ्यागत सब (चारों वणों )का पूज्य है ॥१०७॥

गुरुर्झिर्द्धिजातीनां वर्णानां ब्राह्मणो गुरुः।

पतिरेको गुरुः स्त्रीणां सर्वस्याभ्यागतो गुरुः ॥ १०८ ॥ ब्राह्मणोंको अमि, चारों वर्णोंको ब्राह्मण, स्त्रियोंको पति और सबको अभ्यागत

सर्वदा पूजनीय है ॥ १०८ ॥

वायसोऽवदत्—'सखे मन्थर! सविशेषपूजामसै विधेहि। यतो-ऽयं पुण्यकर्मणा धुरीणः कारुण्यरत्नाकरो हिरण्यकनामा मूषिक-राजः। एतस्य गुणस्तुर्ति जिह्नासहस्रद्वयेनापि सर्पराजो न कदाचित्कथयितुं समर्थः स्यात्।' इत्युक्त्वा चित्रश्रीवोपाख्यानं वर्णितवान्। मन्थरः सादरं हिरण्यकं संपूज्याह—'मद्र! आत्मनो निर्जनवनागमनकारणमाख्यातुमर्हसि।'हिरण्यकोऽवदत्—'कथ-यामि। श्रूयताम्,—

काँआ बोला-'मित्र मन्थर! इसका अधिक सत्कार कर. क्योंकि यह पुण्या-त्माओंका मुखिया और करुणाका समुद्र हिरण्यक नाम चूहोंका राजा है। इसके गुणोंकी बढ़ाई दो सहस्र जीभोंसे शेष नागमी कमी नहीं कर सकता है। यह कह कर चित्रश्रीवका वृत्तान्त कह सुनाया। मन्थर वह आदरसे हिरण्यकका सत्कार करके पूछने लगा-'हे मित्र। इस निर्जन वनमें अपने आनेका मेद तो

कहो'। हिरण्यक वोला—'में कहता हूँ, सुनो—

#### कथा ४

# [ संन्यासी और धनिक चूहेकी कहानी ४ ]

अस्ति चम्पकाभिधानायां नगर्यो परिवाजकावसयः। तत्र चूडाकर्णो नाम परिवाट् प्रतिवसति। स च भोजनावशिष्टभिक्षा-असिहतं भिक्षापात्रं नागदन्तकेऽवस्थाप्य स्वपिति। अहं च तद-न्नमुत्सुत्य प्रत्यहं भक्षयामि। अनन्तरं तस्य प्रियसुहस्रीणाकर्णो नाम- परिवाजकः समायातः। तेन सद्द कथाप्रसङ्गावस्थितो मम त्रासार्थं जर्जरवंदाखण्डेन चूडाकणे भूमिमताडयत्। वीणाकणे उवाच—'सखे! किमिति मम कथाविरकोऽन्यासक्तो भवान्?' चूडाकणें-नोक्तम्—'मित्र! नाहं विरक्तः। किंतु पदयायं मूषिको ममापकारी सदा पात्रस्थं मिक्षान्नमुत्स्रत्य मक्षयति।' वीणाकणों नागदन्तकं विलोक्याह्न—'कथं मूषिकः सल्पबलोऽप्येतावद्द्रमुत्पति ? तदत्र केनापि कारणेन भवितव्यम्।

चम्पका नाम नगरीमें संन्यासियों की एक वस्ती है। वहां चूडाकर्ण नाम संन्यासी रहता था। और वह भोजनसे वचेखुचे मिक्षाके अञ्चसिहत भिक्षा-पात्रको ख्ंटीपर टांग कर सोजाया करता था। और मैं उस भोजनके पदार्थको उछल उछल कर निख खाया करता था। उसके उपरान्त उसका प्रियमित्र वीणाकर्ण नाम संन्यासी आया। चूडाकर्णने उसके साथ नानाभांतिकी कथाके प्रसंगमें लग कर मुझको डरानेके लिये एक पुराने वासके दुकड्डेसे पृथ्वी खटखटायी. वीणाकर्ण बोला—'मित्र! यह क्या बात है? कि (तुम) मेरी कथामें विरक्त और दूसरीमें लगे हो'॥ चूडाकर्णने कहा कि 'मित्र! मैं विरक्त नहीं हूं। परन्तु देखो—यह चूहा मेरा अपकारी है, पात्रमें धरे हुए भिक्षाके अचको सदा उछल उछल कर खा जाता है.' वीणाकर्णने ख्ंटीकी ओर देख कर कहा—'यह दुवला पतला-सा भी चूहा कैसे इतना ऊपर उछलता है ? इसलिये इसमें कुछ न कुछ कारण होना चाहिए।

तथा चोक्तम्--

अकस्माद्युवती वृद्धं केशेष्वाकृष्य चुम्वति । पति निर्दयमालिङ्गा हेतुरत्र भविष्यति'॥ १०९॥

जैसा कहा है कि यकायक एक जवान स्त्रीने केश पकड़ कर और प्रेमसे आिलंगन करके अपने बूढ़े पितका मुख चुम्बन किया (वैसाही) इसमें कोई कारण होगा'॥ १०९॥

चूडाकर्णः पृच्छति—'कथमेतत् ?'। वीणाकर्णः कथयति— चूडाकर्ण पूछने लगा—'यह कथा कैसे है ?' वीणाकर्ण कहने लगा—

### कथा ५

[बूढा वनिया और उसकी व्यभिचारिणी स्त्रीकी कहानी ५] अस्ति गौडीये कौशाम्बी नाम नगरी। तस्यां चन्दनदासनामा वणिग्महाधनो निवसति। तेन पश्चिमे वयसि वर्तमानेन कामाधि-हि॰ ४ ष्ठितचेतसा धनद्गीहीलावती नाम वणिक्पुत्री परिणीता। सा च मकरकेतोर्विजयवैजयन्तीव यौवनवती बभूव। स च वृद्धपति-स्तस्याः संतोषाय नाभवत्।

बंगाल देशमें कीशाम्बी नाम एक नगरी है । उसमें चन्दनदास नाम एक वहा घनवान् बनिया रहता था। उसने बुढ़ापेमें कामातुर हो कर घनके मदसे लीलावती नाम एक वनियेकी बेटीसे विवाह कर लिया। वह लीलावती काम-देवकी विजयपताकाके समान ताकण्यतरिक्षता हुई. पर वह बूढ़ा पित उसके संतोष करनेके लिये योग्य नहीं था।

यतः;—

श्वाहीनीव हिमार्तानां धर्मार्तानां रवाविव । मनो न रमते स्त्रीणां जराजीणेंन्द्रिये पतौ ॥ ११० ॥

क्योंकि—जैसे पालेसे गरे हुओंका चित्त चन्द्रमामें, और धूपसे दुःखियों का सूरजमें नहीं लगता है वैसेही स्त्रियोंका मन शिथिल इन्द्रियोंवाले पतिमें नहीं लगता है ॥ ११०॥

अन्यश्च,—

पतितेषु हि दृष्टेषु पुंसः का नाम कामिता?। भैषज्यमिव मन्यन्ते यदन्यमनसः स्त्रियः॥ १११॥

और दूसरे—जब बाल धेत हो गये तब पुरुषको कामकी योग्यता कहां ? क्योंकि जिन वियोंका दिल अन्य पुरुषोंसे लग रहा है वे (ऐसे पतिको) औषधके समान समझती हैं॥ १९१॥

स.च वृद्धपतिस्तस्यामतीवानुरागवान्।

और वह बूदा पति उस पर अलंत आसक था.

यतः,—

धनाशा जीविताशा च गुर्वी प्राणभृतां सदा । वृद्धस्य तरुणी भार्या प्राणभ्योऽपि गरीयसी ॥ ११२ ॥ क्योंकि-प्राणधारियोंको धन और जीवनकी बढ़ी आशा होती है, लेकिन बूदेको तरुण क्षी प्राणोंसेनी अधिक प्यारी होती है ॥ ११२ ॥

नोपभोक्तं न च त्यक्तं शक्तोति विषयाञ्जरी । अस्थि निर्देशनः श्वेव जिह्नया लेढि केवलम् ॥ ११३ ॥ वृदा मनुष्य न तो विषयोंको भोग सकता है और न त्यागमी कर सकता है। जैसे दंतहीन कुत्ता हड्डीको चवा नहीं सकता है, (पर आसक्त होनेसे) केवल जीभसे चाटता है।। १९३॥

अथ सा लीलावती यौवनदर्पादतिकान्तकुलमर्यादा केनापि वणिक्पुत्रेण सहानुरागवती वभूव ।

फिर उस लीलावतीने यौवनके मदसे अपनी कुलकी मर्यादाको छोड़ किसी बनियेके पुत्रसे प्रेमवश हुई.

यतः,---

स्वातच्यं पितृमन्दिरे निवसतिर्यात्रोत्सवे संगति-गोष्ठी पृरुषसंनिधावनियमो वासो विदेशे तथा। संसर्गः सह पुंश्चलीभिरसकृहत्तेर्निजायाः क्षतिः पत्युर्वार्धकमीर्षितं प्रवसनं नाशस्य हेतुः स्त्रियः॥ ११४॥

क्योंकि-स्वतन्त्रता, पिताके घरमें (ज्यादह काल) रहना, यात्रा आदि उत्सवमें किसीका संग, पुरुषके साथ गप लडाना, नियममें न रहना, परदेशमें रहना, व्यभिचारिणी स्त्रियोंके सहवासमें रहना, वार वार अपने सचरित्रका स्त्रोना, पतिका बूढ़ा होना, ईपर्म करना, और स्त्रामीका परदेशमें रहना ये स्त्रियोंके नाश(बिगइन)के कारण हैं॥ ११४॥

अपरं च,—

पानं दुर्जनसंसर्गः पत्या च विरहोऽटनम् । स्वप्रश्चान्यगृहे वासो नारीणां दूपणानि षद् ॥ ११५ ॥

और दूसरे—मद्यपान, दुष्ट लोगोंका सहवास, पतिका विरह, इधर उधर घूमते रहना, दूसरेके घरमें सोना अगर रहना, ये छः स्त्रियोंके दूषण हैं ॥११५॥

स्थानं नास्ति क्षणं नास्ति नास्ति प्रार्थयिता तरः। तेन नारद ! नारीणां सतीत्वमुपजायते ॥ ११६ ॥

हे नारद ! (व्यभिचारके लिये) एकांत स्थान, मौका और प्रार्थवा करने वाला मनुष्य इनके न होनेसे स्रियोंका पतिवृत्तधर्म रहता है ॥ ११६ ॥

न स्त्रीणामप्रियः कश्चित्प्रियो वापि न विद्यते । गावस्तुणमिवारण्ये प्रार्थयन्ति नवं नवम् ॥ ११७ ॥ स्त्रियोंका कोई अप्रिय अथवा प्रियमी नहीं है, जैसे वनमें गायें नये नये तृणको चाहती हैं वैसेही स्त्रियें भी नवीन नवीन पुरुषको चाहती हैं ॥ १९७॥ अपरं च,—

घृतकुम्भसमा नारी तप्ताङ्गारसमः पुमान् । तस्माद्भृतं च वर्षि च नैकत्र स्थापयेद्धुघः ॥ ११८॥

और,—स्त्री घीके घड़ेके समान है और पुरुष जलते हुये अंगारके समान है, इसिंख्ये बुद्धिमानको चाहिए कि घी और अग्निको पास पास न रखे॥ ११८॥

मात्रा खस्ना दुहित्रा वा नो विविक्तासनो भवेत । बलवानिन्द्रियत्रामो विद्वांसमि कर्षति ॥ ११९ ॥

पुरुषको, माता, बहिन और बेटी, इनके पासभी एकांतमें नहीं बैठना चाहिये, क्योंकि इंदियां बढ़ी बलवान् हैं, ये जितेन्द्रियकोभी वशमें कर छेती हैं॥ १९९॥

न लजा न विनीतत्वं न दाक्षिण्यं न भीरुता। प्रार्थनाभाव पवैकं सतीत्वे कारणं स्त्रियाः॥ १२०॥

हिन्योंको पतिवत रखनेमें न लजा, न विनय, न चतुरता और न भय कारण है, परन्तु केवल प्रार्थनाका न होना ( अर्थात् परपुरुषसे संभोगकी प्रार्थना न होना ) ही एक कारण है ॥ १२०॥

पिता रक्षित कौमारे भर्ता रक्षित यौवने।
पुत्रश्च स्थाविरे भावे न स्त्री स्वातन्त्रयमहित ॥ १२१॥
बचपनमें पिता, जवानीमें पित, और बुढ़ापेमें पुत्र रक्षा करता है, एवं स्त्रीको
कदापि स्वतंत्रता योग्य नहीं है॥ १२१॥

पकदा सा लीलावती रज्ञावलीकिरणकर्तुरे पर्यङ्के तेन वणि-क्षुत्रेण सह विश्रम्भालापैः सुखासीना तमलक्षितोपस्थितं पति-मवलोक्य सहसोत्थाय केशेष्वारूप्य गाढमालिङ्गा चुम्बितवती। तेनावसरेण जारश्च पलायितः।

एक दिन (पतिकी अनुपस्थितीमें) वह लीलावती रत्नोंकी वादकी झलकसे रंगविरंगे पलंग पर उस बनियेके पुत्रके साथ जी खोल कर बातें करती हुई आनन्दसे बैठी थी इतनेमें अचानक आये हुये उस अपने पतिको देख कर यकायक उठी और बाल एकड़ कर, अखन्त चिपट कर उसको चूमने लगी और इस अवसरमें (मौका देख कर) यारमी भाग गया; उक्तं च,—

उराना वेद यच्छास्नं यच वेद बृहस्पतिः। स्वभावेनैव तच्छास्नं स्त्रीवुद्धौ सुप्रतिष्ठितम्॥ १२२॥

और कहा भी है कि—जो शास्त्र ग्रुकाचार्य जानते हैं और जो शास्त्र बृहस्पतिजी जानते हैं वह शास्त्र स्त्रीकी बुद्धिमें सभावहीं होता है ॥ १२२ ॥ तदालिक नमचलोक्य समीपवर्तिनी कुट्टन्यचिन्तयत्—'अकसा-दियमेनमुपगूढवती' इति ततस्त्रया कुटन्या तत्कारणं परिक्षाय सा लीलावती गुप्तेन दण्डिता; अतोऽहं व्रवीमि—''अकसाग्रुवती वृद्धम्'' इत्यादि । मूषिकवलोपप्टम्सेन केनापि कारणेनात्र भवितव्यम्।'

बूढे पतिके साथ स्त्रीका आलिंगन देख कर पास बैठने वाली कुटनी चिंता करने लगी कि, 'भला यह जवान औरत इस बूढेको क्यों लिपट गई ?' फिर उस कुटनीने उसका कारण जान कर लीलावतीको अकेली देखकर डाटा; इसिंख में कहता हूं "अचानक जवान स्त्रीने वृद्धकों" इलादि ॥ चूहेको बलका अहंकार यहां परभी किसी न किसी कारणसेही है ॥

क्षणं विचिन्त्य परिवाजकेनोक्तम्—'कारणं चात्र धनुवाहुल्यमेव भविष्यति ।

थोड़ी देर विचार कर संन्यासीने कहा—'इसमें धनकी अधिकताका कारण होगा,

यतः,—

धनवान् वलवाँहोके सर्वः सर्वत्र सर्वदा । प्रभुत्वं धनमूलं हि राज्ञामप्युपजायते'॥ १२३ ॥

क्योंकि—सर्वत्र, संसारमें सब मनुष्य धनसेही सदा बलवान् होते हैं और राजाओंकी प्रभुताकी जद धनही होता है॥ १२३॥

ततः खनित्रमादाय तेन विवरं खनित्वा चिरसंचितं मम धनं गृहीतम्। ततः प्रभृति निजशक्तिहीनः सत्वोत्साहरहितः खाहार-मण्युत्पाद्यितुमक्षमः सत्रासं मन्दं मन्दमुपसर्पश्चृदाकर्णेनावलो-कितः। फिर कुदाली लाकर उसने बिलको खोद कर मेरा बहुत दिनका इकट्टा किया हुआ धन ले लिया। उसी दिनसे अपने सामर्थ्यसे हीन, बल और उत्साहसे रहित, अपना आहारमी हूंढ़नेके अयोग्य, डरके मारे धीरे घीरे चलते हुए मुझको चूडाकर्णने देखा॥
ततस्तेनोक्तम—

'धनेन वलवाँ होके धनाद्भवति पण्डितः। पश्यैनं मूषिकं पापं खजातिसमतां गतम्॥ १२४॥

फिर उसने कहा कि, दुनियामें आदमी धनसे बलवान् और धनसेही पण्डित माना जाता है ॥ इस पापी चूहेको देखों (धनहीन होनेसे) अपनी जातिके समान हो गया ॥ १२४॥

र्भ च,-

अर्थेन तु विहीनस्य पुरुषस्याल्पमेघसः।

क्रियाः सर्वा विनद्यन्ति ग्रीष्मे कुसरितो यथा ॥ १२५ ॥ और धनसे रिहत बुद्धिहीन मनुष्यके तो सब काम विगइ जाते हैं, जैसे गरमीकी ऋतुमें छोटी छोटी निदयां (सूख जा कर विगइ जाती हैं)॥ १२५॥ अपरंच.—

यसार्थास्तस्य मित्राणि यसार्थास्तस्य बान्धवाः।

यस्यार्थाः स पुमाँ हो के यस्यार्थाः स हि पण्डितः ॥ १२६॥ और दुनियामें जिसके पास धन है उसीके सब मित्र और उसीके बान्धव हैं; और जिसके पास धन है वही महान् पुरुष और वही बदा पण्डित है ॥ १२६॥ अन्यश्व,—

अपुत्रस्य गृहं शून्यं सन्मित्ररहितस्य च।

मूर्खस्य च दिशः शून्याः सर्वशून्या दरिद्रता ॥ १२७ ॥ और सचे मित्रसे हीन और पुत्रहीन (पुरुष)का घर सूना है । मूर्खकी सब दिशाएँ सूनी हैं, अर्थात् मूर्खताके कारण कहीं आदर नहीं पा सकता है, और दरिद्रता तो सब सूनोंका (केन्द्र) स्थान है अर्थात् सब सुखोंसे रहित हैं॥ १२७॥ अपि च.—

दारिद्यान्मरणाद्वापि दारिद्यमवरं स्मृतम्। अल्पक्केशेन मरणं दारिद्यमतिदुःसहम्॥ १२८॥ और मी—दिरदता और मरना इन दोनोंमेंसे दिरदता बुरी कही है, क्योंकि मरना तो थोड़े क्रेशसे होता है और दिरदता हमेशा दुःख देती है ॥ १२८॥ अपरं च,—

तानीन्द्रियाण्यविकलानि तदेव नाम सा बुद्धिरप्रतिहता वचनं तदेव । अर्थोष्मणा विरहितः पुरुषः स एव अन्यः क्षणेन भवतीति विचित्रमेतत्'॥ १२९॥

और दूसरे—वे ही विकारसे रहित इन्द्रियां हैं, वही नाम है, वही निर्मल युद्धि है, वही वाणी है, परन्तु धनकी रुष्णतासे रहित वो ही मनुष्य क्षणमरमें कुछका कुछ हो जाता है; ॥ १२९॥

एतत्सर्वमाकर्ण्यं मयालोचितम्-'ममात्रावस्थानमयुक्तमिदानीम्। यज्ञान्यसौ एतहृत्तान्तकथनं तद्ययनुचितम्।

यह सब सुन कर मैंने सोचा--'मेरा अब यहां रहना ठीक नहीं है । और जो दूसरेसे यह समाचार कहनाभी उचित नहीं है,

यतः,—-

अर्थनाशं मनस्तापं गृहे दुश्चरितानि च । वञ्चनं चापमानं च मतिमान्न प्रकाशयेत् ॥ १३० ॥

क्योंकि—बुद्धिमान् पुरुषको अपने धनका नाश, मनका संताप, घरका दुराचार, ठगा जाना, और अपमान, ये प्रकट न करने चाहिये ॥ १३० ॥

अपि च,—

आयुर्वित्तं गृहिच्छद्रं मन्त्रमैथुनभेषजम् । तपो दानापमानं च नव गोप्यानि यत्नतः ॥ १३१॥

औरमी—आयु, धन, घरका मेद (रहस्य), ग्रप्त बात, मैथुन, औषिष, तप, दान और अपमान, इन नौ बातोंको यलसे ग्रप्त रखना चाहिये॥ १३१॥

तथा चोक्तम्,—

अत्यन्तविमुखे दैवे व्यर्थे यत्ने च पौरुषे । मनिखनो दरिद्रस्य वनादन्यत्कुतः सुखम् ? ॥ १३२ ॥

[ मित्रलाभः १३३-

जैसा कहा है कि—जब पुरुषार्यही में निष्फलता होने लग जाए और भाग्यकी अखन्त प्रतिकूल दशामें धीरज वाले दरिद्री मनुष्यको वनको छोड़ और कहां मुख घरा है ? (याने उसको खस्थान छोड़ कर कहांही वनमें जाना यही उचित है )॥ १३२॥

अन्यश्च,---

मनस्ती म्रियते कामं कार्पण्यं न तु गच्छति । अपि निर्वाणमायाति नानलो याति शीतताम् ॥ १३३॥

और दूसरे-उदार पुरुष मर जाय पर ऋपणता नहीं करता है (अपनी लाचारी नहीं बताता है) जैसे अग्नि भले बुझ जाय, पर ठंडी नहीं होती है ॥ १३३॥

किं च,-

कुसुमस्तवकस्येव द्वे वृत्ती तु मनस्विनः। सर्वेषां सूर्धिं वा तिष्ठेद्विशीर्येत वनेऽथवा॥ १३४॥

और पुष्पके,-गुच्छेके समान उदार मनुष्यकी दो तरहकी प्रकृति होती है कि या तो सबके शिर पर रहे या बनमें कुम्हला जाय ॥ १३४ ॥ यञ्चात्रैव याच्यया जीवनं तदतीव गहिंतम् ।

और जो यहां याचना कर जीना है वह तो विलक्कल अच्छा नहीं है,

यतः--

वरं विभवहीनेन प्राणैः संतर्पितोऽनलः। नोपचारपरिश्रष्टः कृपणः प्रार्थितो जनः॥ १३५॥

क्योंकि—धनहीन मनुष्य प्राणोंको अभिमें झोंक दे सो अच्छा, परन्तु अपने मानको छोड़ कर कृषण मनुष्यसे याचना करना अच्छा नहीं है ॥ १३५ ॥

दारिद्याद्भियमेति हीपरिगतः सत्त्वात्परिश्रश्यते निःसत्त्वः परिभूयते परिभवान्निर्वेदमापद्यते । निर्विण्णः शुचमेति शोकनिहतो बुद्ध्या परित्यज्यते

निर्वुद्धिः क्षयमेत्यहो निधनता सर्वापदामास्पदम् ॥ १३६ ॥ और निर्धनतासे मनुष्यको लजा होती है, लजासे पराक्रम नष्ट हो जाता है, पराक्रम न होनेसे अपमान होता है, अपमान होनेसे दुःख पाता है, दुःखसे शोक करता है, शोकसे दुद्धित हो जाता है, और दुद्धि न होनेसे नाश हो जाता है। अहो, निर्धनता ही सब आपत्तियोंका स्थान है। १३६॥

किं च,—

वरं मौनं कार्यं न च वचनमुक्तं यदनृतं वरं क्लैव्यं पुंसां न च परकलत्राभिगमनम् । वरं प्राणत्यागो न च पिशुनवाक्येष्वभिरुचि-वरं भिक्षाशित्वं न च परधनाखादनसुखम् ॥ १३७ ॥

और चुप रहना अच्छा, पर मिध्या (झ्ठा) वचन कहना अच्छा नहीं; मनुष्योंकी नपुंसकता अच्छी, पर पराई स्निके साथ गमन अच्छा नहीं; मर जाना अच्छा, किन्तु धूर्तकी वातोंमें रुचि करना अच्छा नहीं; और भीख मांगना अच्छा, पर पराया धनसे सुखादु भोजनका सुख अच्छा नहीं।। १३७॥

वरं शून्या शाला न च खलु वरो दुष्टत्रुषमो वरं वेश्या पत्नी न पुनरविनीता कुलवधूः। वरं वासोऽरण्ये न पुनरविवेकाधिपपुरे वरं प्राणल्यागो न पुनरथमानामुपगमः॥ १३८॥

सूनी गौशाला अच्छी, पर मरखना बैल अच्छा नहीं; वेश्या स्त्री अच्छी, परंतु कुलकी बहू व्यभिचारिणी अच्छी नहीं; वनमें रहना अच्छा, पर भविवेकी राजाके नगरमें रहना अच्छा नहीं; और प्राणोंको छोड़ देना अच्छा, पर दुर्जनोंका संग अच्छा नहीं ॥ १३८ ॥

अपि च,—

सेवेव मानमखिलं ज्योत्स्रेव तमो जरेव लावण्यम्। हरिहरकथेव दुरितं गुणशतमध्यर्थिता हरति॥ १३९॥

और भी—जैसे सेवा सब मानको, चांदनी अंधकारको, बुढापा ख्नस्रतीको और विष्णु तथा महादेवकी कथा पापोंको हरती है वैसेही याचना सैकड़ों गुणोंको हर लेती है ॥ १३९ ॥

इति विमृश्य 'तित्कमहं परिषण्डेनात्मानं पोषयामि? कष्टं भोः, तद्यि द्वितीयं मृत्युद्वारम्।

यह विचार कर कि मैं किस प्रकार पराये भोजनसे अपनेको पार्छ ? अहो, बड़े कष्टकी बात है वहमी दूसरा मृत्युका द्वार है। यतः,—

पह्नवग्राहि पाण्डित्यं ऋयकीतं च मैथुनम् । भोजनं च पराधीनं तिस्नः पुंसां विडम्बनाः ॥ १४० ॥ क्योंकि—थोदा पढ़ कर पण्डिताई, धन दे कर मैथुन, और पराये आसरेका भोजन, ये तीन बार्ते मनुष्यकी व्यर्थ हैं ॥ १४० ॥

अपरं च,— रोगी चिरप्रवासी परात्रभोजी परावसथशायी।

यज्जीवति तन्मरणं यन्मरणं सोऽस्य विश्रामः'॥ १४१॥

और रोगी, बहुत कालतक विदेशमें रहने वाला, दूसरेके आसरे भोजन करने वाला तथा दूसरेके घर सोने वाला इनका जीना मरणके, और मरण विश्रामके समान है ॥ १४१ ॥

इत्यालोच्यापि लोभात्पुनरप्यर्थे ग्रहीतुं ग्रहमकरचम्। यह सोच करमी लोभसे फिर उसका धन छेनेकी हठ की।

यथा चोक्तम्,-

लोभेने बुद्धिश्चलति लोभो जनयते तृषाम् । तृषार्तो दुःखमाप्रोति परत्रेह च मानवः ॥ १४२ ॥

जैसा कहा है—लोभसे युद्धि चलायमान हो जाती है, लोभही तृष्णाको बढ़ाता है, और तृष्णासे दुःखी हुआ मनुष्य इस लोक और परलोकमें कष्ट पाता है ॥ १४२ ॥

ततोऽहं मन्दं मन्दमुपसर्पस्तेन वीणाकर्णेन जर्जरवंशखण्डेन ताडितश्चाचिन्तयम्—

फिर उस वीणाकर्णने धीरे धीरे मुझ चलते हुएको एक सब्दे बांसका डुकड़ा मारा, और मैं चिंता करने लगा—

धनलुन्धो ह्यसंतुष्टोऽनियतात्माऽजितेन्द्रियः। सर्वो प्वापदस्तस्य यस्य तुष्टं न मानसम्॥ १४३॥

जिसको संतोष नहीं है उसको सब आपत्तियां ही हैं, क्योंकि वह धनका होमी, अप्रसन्न, दुन्तिता और अजितेन्द्री हो जाता है ॥ १४३ ॥ तथा च.—

सर्वाः संपत्तयस्तस्य संतुष्टं यस्य मानसम् । उपानद्रृढपादस्य नतु चर्मातृतेव भूः ॥ १४४ ॥ और—जिसका मन संतुष्ट है उसको सब संपत्तियां हैं जैसे पैरमें जूता पहने हुयेको सब पृथ्वी चर्ममयी दीखती है ॥ १४४ ॥ अपरं च.—

संतोषामृततृप्तानां यत्सुखं शान्तचेतसाम् । कुतस्तद्धनलुज्धानामितश्चेतश्च धावताम् ? ॥ १४५ ॥

और दूसरे—संतोषरूपी अमृतसे अघाये हुए शांतचित वालोंको जो सुख है, वह सुख इघर उघर फिरने वाले धनके लोमियोंको कहां रक्खा है ? ॥ १४५ ॥ किंच,—

तेनाधीतं श्रुतं तेन तेन सर्वमनुष्ठितम् । येनाशाः पृष्ठतः कृत्वा नैराइयमवलम्बितम् ॥ १४६॥

और—जिसने आशाको पीछे कर निराशाका सहारा लिया है, उसीने पढ़ा, उसीने सुना और उसीने सब कुछ कर लिया ॥ १४६ ॥ अपि च,—

असेवितेश्वरद्वारमदृण्विरहृव्यथाम् । अनुक्तर्क्कायवचनं घन्यं कस्यापि जीवनम् ॥ १४७ ॥

औरमी—जिसने घनवानके द्वारकी सेवा नहीं की (याने श्रीमान्के पास कभी द्रव्याचना नहीं की), विरहके दुःखको नहीं देखा, और कभी दीन वचन मुखसे नहीं कहे, ऐसे किसी भी मनुष्यका जीना घन्य है ॥ १४७ ॥ यतः.—

न योजनशतं दूरं वाह्यमानस्य तृष्णया । संतुष्टस्य करप्राप्तेऽप्यर्थे भवति नादरः ॥ १४८ ॥

क्योंकि — जिसको तृष्णाने घुमा रक्खा है उसे सौ योजनभी क्या दूर हैं ? और संतोषीके हाथमें धन आ जाने पर भी आदर नहीं होता है ॥ १४८॥ तदत्रावस्थोचितकार्यपरिच्छेदः श्रेयान् ।

इसलिये यहां दशाके उचित कार्यका निश्वय करना कल्याणकारी है।।
को धर्मो भूल्डया किं सौख्यमरोगिता जगित जन्तोः।
कः स्नेद्दः सङ्गायः किं पाण्डित्यं परिच्छेदः॥ १४९॥

संसारमें प्राणियोंका धर्म क्या है कि जीवों पर दया करना, और सुख क्या है कि नीरोग रहना, स्नेह क्या है कि सत्कारपूर्वक मिलना, और पंडिताई क्या है कि उन्न नीच विचार कर काम करना ॥ १४९॥

तथा च,---

परिच्छेदो हि पाण्डित्यं यदापन्ना विपत्तयः। अपरिच्छेदकर्तृणां विपदः स्युः पदे पदे ॥ १५०॥

और विपत्तियोंके आजाने पर, निर्णय करके काम करनाही चतुराई है, क्योंकि विना विचारे काम करने वालोंको पद पदमें विपत्तियां हैं॥ १५०॥

त्यजेदेकं कुलसार्थं ग्रामसार्थे कुलं सजेत्। ग्रामं जनपदसार्थे सात्मार्थे पृथिवीं सजेत्॥ १५१॥

कुलकी मर्यादाके लिये एकको, गांवभरके लिये कुलको, देशके लिये गांवको और अपने लिये पृथ्वीको छोड़ देना चाहिये॥ १५१॥

अपरं च,—

पानीयं वा निरायासं खाद्वन्नं मा भयोत्तरम्। विचार्य खलु पश्यामि तत्सुखं यत्र निर्वृतिः"॥ १५२॥

और दूसरे—अनायास मिला हुआ जल और भयसे मिला मीठा मोजन उन दोनोंमें विचार कर देखता हूं तो जिसमें चित्त बेखटके रहे उसीमें सुख है अर्थात् पराधीन मोजनसे खाधीन जलका मिलना उत्तम है ॥ १५२ ॥

इत्यालोच्याहं निर्जनवनमागतः।

यह विचार कर में निर्जन वनमें आया हूं।

यतः,—

वरं वनं व्याघ्रगजेन्द्रसेवितं द्रुमालयं पक्रफलाम्बुभोजनम् । तृणानि राज्या परिधानवल्कलं न वन्धुमध्ये धनहीनजीवनम् ॥ १५३॥

क्योंकि—सिंह और हाथियोंसे भरे हुए वनमें वृक्षके नीचे रहना, पके हुए कंद मूल फल खाकर जल पान करना तथा घासके विछोनेपर सोना और छालके वस्न पहनना अच्छा है पर भाई बन्धुओंके बीचमें धनहीन जीना अच्छा नहीं है ॥ १५३ ॥ ततोऽसत्पुण्योदयादनेन मित्रेणाहं स्नेहानुवृत्त्यानुगृहीतः। अधुना च पुण्यपरम्परया भवदाश्रयः खर्ग एव मया प्राप्तः।

फिर मेरे पुष्पके उदयसे इस मित्रने परम ल्लेहसे मेरा आदर किया और अस पुष्पकी रीतिसे तुम्हारा आश्रय मुझे खर्गके समान मिल गया.

यतः,—

संसारविषवृक्षस्य द्वे एव रसवत्फले । काव्यामृतरसाखादः संगमः सुजनैः सह'॥ १५४॥ क्योंकि—संसाररूपी विषवृक्षके दो ही रसीले फल हैं; अर्थात् एक तो काव्यरूपी अमृतके रसका खाद और दूसरा सज्जनोंका संग'॥ १५४॥

मन्थर उवाच--

'अर्थाः पादरजोपमा गिरिनदीवेगोपमं यौवन-मायुष्यं जललोलविनदुचपलं फेनोपमं जीवितम्। धर्मं यो न करोति निन्दितमतिः खर्गार्गलोद्घाटनं

पश्चाचापयुतो जरापरिगतः शोकाग्निना दह्यते ॥ १५५ ॥
मंथर बोला-'धन तो चरणोंकी धूलिके समान है, यौवन पहाइकी नदीके वेगके
समान है, आयु चंचल जलकी बिन्दुके समान चपल है और जीवन फेन (झाग) के
समान है, इसलिये जो निर्वृद्धि खर्गकी आगलको खोलने वाले धर्मको नहीं करता
है वह पीछे बुदापेमें पछता कर शोककी अग्निसे जलाया जाता है ॥ १५५ ॥
युष्माभिरतिसंचयः कृतः । तस्यायं दोषः; श्रृणु,—

तुमने बहुतसा संचय किया या उसका यह दोष है ॥ युनो,-उपार्जितानां वित्तानां त्याग एव हि रक्षणम् । तङागोदरसंस्थानां परीवाह इवाम्भसाम् ॥ १५६ ॥

गंभीर सरोवरमें भरे हुए जलके चारों ओर निकलनेके (वारंवार जल निकाल देना जैसा सरोवरकी शुद्धिका कारण है, उसीके ) समान कमाये हुए धनका सत्पात्रमें दान करना ही रक्षा है ॥ १५६ ॥

अन्यच,—

यदघोऽघः क्षितौ वित्तं निचलान मितंपचः। तदघोनिलयं गन्तुं चके पन्थानमग्रतः॥ १५७॥ और दूसरे—लोभी जिस धनको धरतीमें अधिक नींचे गाइता है वह धन पातालमें जानेके लिये पहलेसेही मार्ग कर लेता है ॥ १५७ ॥ अन्यञ्च,—

निजसौख्यं निरुन्धातो यो धनार्जनमिच्छति । परार्थमारवाहीय क्षेत्रास्येव हि भाजनम् ॥ १५८ ॥

और जो मनुष्य अपने मुखको रोक कर धनसंचय करनेकी इच्छा करता है वह दूसरोंके लिये बोझ ढोने वाले(मझदूर)के समान क्षेत्राही भोगने वाला है १५८ अपरं च,—

दानोपभोगहीनेन धनेन धनिनो यदि।
भवामः किं न तेनैव धनेन धनिनो वयम् ॥ १५९ ॥
और दूसरे—दान और उपभोगहीन धनसे जो धनी होते हैं तो क्या उसी
धनसे हम धनी नहीं हैं ? अर्थात् अवश्य हैं ॥ १५९ ॥
अन्यच्य.—

न देवाय न विप्राय न वन्धुभ्यो न चात्मने । कृपणस्य धनं याति वह्नितस्करपार्थिवैः ॥ १६० ॥

और जो मनुष्य धनको देवताके, ब्राह्मणके तथा भाईवन्धुके काममें नहीं लाता है उस कृपणका धन तो जल जाता है या चोर चुरा छे जाते हैं अथवा राजा छीन छेता है ॥ १६०॥

अपि च,—

दानं भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य। यो न ददाति न भुङ्के तस्य तृतीया गतिर्भवति ॥ १६१ ॥

औरमी—दान, भोग और नाश धनकी तीन गति होती हैं; जो न देता है और न खाता है उसकी तीसरी गति हो ती है, अर्थात् नाश हो जाता है ॥१६१॥

अस्भोगेन सामान्यं कृपण्स्य धनं परैः।

'अस्येदमिति' संबन्धो हानौ दुःखेन गम्यते ॥ १६२ ॥ औरसी; विनाभोगे कृपणका धन दूसरे मनुष्योंके धनके समान है, परन्तु हानि होने पर, धनीके दुःखी होनेसे 'यह इसका धन है' ऐसा जाना जाता है ॥ १६२ ॥ दानं प्रियवाक्सहितं ज्ञानमगर्वं क्षमान्वितं शौर्यम्। वित्तं त्यागनियुक्तं दुर्लभमेतच्चतुष्टयं लोके ॥ १६३ ॥

प्रिय वाणीके सहित दान, अहंकाररहित ज्ञान, क्षमायुक्त श्रूरता, और दानयुक्त घन, ये चार वार्ते दुनियामें दुर्लम हैं॥ १६३॥

उक्तं च,—

'कर्तव्यः संचयो नित्यं कर्तव्यो नातिसंचयः।
पदय संचयदीलोऽसौ धनुषा जम्बुको हतः'॥ १६४॥
और संचय नित्य करना चाहिये, परं भति संचय करना योग्य नहीं है।
देखो, अधिक संचय करने वाला गीदब धनुषसे मारा गया॥ १६४॥
तावाहतुः—'कथमेतत् ?'। मन्थरः कथयति—
वे दोनो बोले—'यह कथा कैसे हैं ?' मन्थर कहने लगा—

#### कथा ६

# [ शिकारी, मृग, शूकर और गीदड़की कहानी ६ ]

आसीत्कस्याणकटकवास्तव्यो भैरवो नाम व्याधः। स चैकदा मृगमन्विष्यमाणो विन्ध्याटवीं गतवान्। ततस्तेन व्यापादितं मृग-मादाय गच्छता घोराकृतिः शूकरो दृष्टः। तेन व्याधेन मृगं भूमो निधाय शूकरः शरेणादृतः। शूकरेणापि घनघोरगर्जनं कृत्वा स व्याधो मुष्कदेशे हृतः संदिछन्नद्भुम इव भूमो निपपात।

कल्याणकटक वस्तीमें एक भैरव नाम व्याध (शिकारी) रहता था। वह एक दिन मृगको ढूंढ्ता ढूंढ्ता विंध्याचलकी ओर गया। किर मारे हुए मृगको ले कर जाते हुए उसने एक भयंकर श्रूकरको देखा। तव उस व्याधने मृगको भूमि पर रख कर श्रूकरको बाणसे मारा। श्रूकरनेमी भयंकर गर्जना करके उस व्याधके मुक्कदेशमें ऐसी टक्कर मारी कि, वह कटे हुए पेक्के समान जमीन पर गिर पड़ा। यतः.—

जलमित्रिर्विषं शस्त्रं श्रुद्धाधिः पतनं गिरेः। निमित्तं किंचिदासाद्य देही प्राणैर्विमुच्यते॥ १६५॥

क्योंकि-जल, अग्नि, विष, शस्त्र, भूख, रोग और पहाड़से गिरना इसमेंसे किसी न किसी बहानेको पा कर प्राणी प्राणोंसे छूटता है ॥ १६५ ॥ अध तयोः प्रादास्फालनेन सर्पोऽपि मृतः। अधानन्तरं दीर्घरावो नाम जम्बुकः परिभ्रमन्नाहारार्थी तान्मृतान्मृगव्याधसर्पश्रूकरान-पश्यत् । अचिन्तयच-'अहो ! अद्य महङ्गोज्यं मे समुपस्थितम्।

उन दोनोंके पैरोंकी रगड़से एक सर्पभी मर गया। इसके पीछे आहारको चाहने वाले दीर्घराव नाम गीदडने घूमते २ उन मृग, व्याध, सर्प और शक्तरको मरे पढ़े हुए देखा और विचारा कि 'आहा! आज तो मेरे लिये बड़ा भोजन तयार है।

अथवा,—

अचिन्तितानि दुःखानि यथैवायान्ति देहिनाम् । सुखान्यपि तथा मन्ये दैवमत्रातिरिच्यते ॥ १६६ ॥

अथवा—जैसे देहधारियोंको अनायास दुःख मिलते हैं वैसेही सुखमी मिलते हैं, परन्तु इसमें प्रारच्ध बलवान् है ऐसा मानता हूं ॥ १६६ ॥ तद्भवतु । एषां मांसैर्मासत्रयं में सुखेन गमिष्यति । जो कुछ हो, इनके मांसोंसे मेरे तीन महीने तो सुखसे करेंगे ।

मासमेकं नरो याति ह्रौ मासौ मृगशूकरौ । अहिरेकं दिनं याति अद्य भक्ष्यो धनुर्गुणः ॥ १६७ ॥

एक महीनेको मनुष्य होगा, दो महिनेको हरिण और स्कर होंगे और एक दिनको सर्प होगा, और आज धनुपकी डोरी चाबनी चाहिये॥ १६७॥

ततः प्रथमवुभुक्षायासिदं निःखादु कोदण्डलग्नं स्नायुवन्धनं खादामि।' इत्युक्तवा तथा कृते सति छिन्ने स्नायुवन्धनं उत्पति-तेन धनुषा हृदि निर्भिन्नः स दीर्घरावः पञ्चत्वं गतः। अतोऽहं व्रवीमि—"कर्तव्यः संचयो नित्यम्" इत्यादि।

फिर पहिली भूखमें यह खादरिहत, धनुषमें लगा हुआ तांतका बन्धन खाऊं। यह कह कर वैसा करने पर तांतके बंधनके द्रव्तेही उछटे हुए धनुषसे हृदय फट कर वह दीर्धराव मर गया। इसलिये में कहता हूं "संचय नित्य करना चाहिये" इत्यादि।

तथा च,-

यद्दाति यदश्चाति तदेव धनिनो धनम्। / अन्ये मृतस्य क्रीडन्ति दारैरपि धनैरपि॥ १६८॥ वैसा कहा भी है—जो कुछ दान करता है और खाता है वही धनीका धन है, नहीं तो दूसरे मनुष्य मरे हुए मनुष्यके धन तथा स्त्रियोंसे कीडा करते हैं ॥ १६८॥

किंच,—

यद्दासि विशिष्टेभ्यो यञ्चाश्चासि दिने दिने। तत्ते वित्तमहं मन्ये शेषं कस्यापि रक्षसि॥ १६९॥

और जो सुपात्रोंको देते हो और निख खाते ( उपयोग करते ) हो मैं उसीको तुम्हारा धन मानता हूं, और शेष तो दूसरेका है. तुम केवल रक्षा करते हो १६९ यातु, किमिदानीमतिकान्तोपवर्णनेन ?

जाने दो, जो हो गया सो हो गया, उसके वर्णनसे क्या लाभ है ?

यतः,---

नाप्राप्यमभिवाञ्छन्ति नष्टं नेच्छन्ति शोचितुम्। आपत्स्वपि न मुद्यन्ति नराः पण्डितबुद्धयः॥१७०॥

क्योंकि—चतुर मनुष्य जो दुर्लभ वस्तु है उसे चाहते नहीं हैं. जो नष्ट हो गई, उसका सोच नहीं करते हैं, और आपत्तिकालमें मोह नहीं करते हैं ॥ १७०॥

तत्सखे ! सर्वदा त्वया सोत्साहेन भवितव्यम् । इसलिये मित्र ! अव तुमको सदा आनन्दसे रहना चाहिये ।

यतः,—

शास्त्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूर्का यस्तु क्रियावान् पुरुषः स विद्वान् । सुचिन्तितं चौषधमातुराणां न नाममात्रेण करोत्यरोगम् ॥ १७१ ॥

क्योंकि—शास्त्र पढ़ कर भी मूर्ख होते हैं परन्तु जो कियामें चतुर है वही सचा पण्डित है. जसे अच्छे प्रकारसे निर्णय की हुई औषिधभी रोगियोंको केवल नाममात्रसे अच्छा नहीं कर देती है ॥ १७१ ॥ अन्यच्च,—

न खल्पमप्यध्यवसायभीरोः करोति विज्ञानविधिर्गुणं हि । अन्धस्य किं इस्ततलस्थितोऽपि प्रकाशयत्यर्थमिड प्रदीपः ? ॥ १७२ ॥ हि॰ ५ और दूसरे-शास्त्रकी विधि, उद्योग (पराक्रम) से डरे हुए मनुष्यको कुछ गुण (फायदा) नहीं करती है, जैसे इस संसार में हाथ पर धरा हुआभी दीपक अन्धेको वस्तु नहीं दिखाता है ॥ १७२ ॥ तदत्र सखे! दशाविशेषे शान्तिः करणीया । एतद्प्यतिकष्टं त्वया न मन्तव्यम् ।

इसिलिये हे मित्र ! इस शेष दशामं शान्ति करनी चाहिये। और इसेमी

अधिक क्रेश तुमको नहीं मानना चाहिये।

यतः,—

राजा कुलवधूर्विया मित्रणश्च पयोधराः।
स्थानश्रपः न शोभन्ते दन्ताः केशा नखा नराः॥ १७३॥
क्योंकि—राजा, कुलकी वधू, ब्राह्मण, मंत्री, स्तन, दंत, केश, नख और
मनुष्य ये अपने स्थानसे अलग हुए शोभा नहीं दंते हैं॥ १७३॥
इति विज्ञाय मितमान्स्वस्थानं न परित्यजेत्। कापुरुपवचनमेतत्।
यह जान कर बुद्धिमानको अपना स्थान नहीं छोड्ना चाहिये। यह कायर
पुरुपका वचन है।

यतः,—

स्थानमुत्सुज्य गच्छन्ति सिंहाः सत्पुरुषा गजाः। तत्रेव निधनं यान्ति काकाः कापुरुषा मृगाः॥ १७४॥ क्योंकि—सिंह, सज्जन पुरुष, और हाथी, ये स्थानको छोड़ कर जाते हैं. और काक, कायर पुरुष और मृग, ये वहांही नाश होते हैं॥ १७४॥

को वीरस्य मनस्विनः स्वविषयः, को वा विदेशस्तथा यं देशं श्रयते तमेव कुरुते वाहुप्रतापार्जितम्। यदंष्ट्रानखळाङ्गळप्रहरणः सिंहो वनं गाहते

तस्मिन्नव इतद्विपेन्द्ररुधिरेस्तृष्णां छिनस्यात्मनः ॥ १७४॥

वीर और उद्योगी पुरुषोंको देश और विदेश क्या है ? अर्थात् जैसा देश वैसाहा विदेश । वे तो जिस देशमें रहते हैं उसीको अपने बाहुके प्रतापस जीत छेते हैं. जैसे गिंह जिस बनमें दांत, नख, पूंछमे प्रहार करता हुआ फिरता है उसी बनमें (अपने बळसे ) मारे हुए हाथियोंके रुधिरसे अपनी प्यास बुझाता है ॥ १७५॥ अपरं च,—

निपानमिव मण्डूकाः सरः पूर्णमिवाण्डजाः । सोद्योगं नरमायान्ति विवशाः सर्वसंपदः ॥ १७६ ॥

और जैसे मैण्डक कूपके पासके पानीके गट्टेमें और पक्षी भरे हुए सरोवरको आते हैं, वैसेही सब सम्पत्तियां परवश होकर (अपने आप) उद्योगी पुरुषके पास आती हैं ॥ १७६॥

अन्यच,—

सुखमापतितं सेव्यं दुःखमापतितं तथा। चक्रवत् परिवर्तन्ते दुःखानि च सुखानि च ॥ १७७॥

और, आए हुए मुख तथा दुःखको भोगना चाहिये। क्योंकि मुख और दुःख पहियेकी तरह घूमते हैं (याने मुखके बाद मुस् आते जाते हैं )॥ १७७॥

अन्यच्च,—

उत्साहसंपन्नमदीर्घस्त्रं कियाविधिशं व्यसनेष्वसक्तम् । शूरं कृतशं दृढसाहदं च लक्ष्माः स्वयं याति निवासहेतोः॥ १७८॥

और दूसरे-उत्साही, तथा आलस्प्रहीन, कार्यकी रीतिको जानने वाला, द्यूतकीडा (जुआ) आदि ज्यसनसे रहित, शूर, उपकारको मानने वाला और पक्की मित्रता वाला ऐसे पुरुपके पास रहनेके लिये लक्ष्मी आपही जाती है। १९८।

विशेषतश्च,-

विनाष्यर्थेर्थारः स्पृशित वहुमानोन्नतिपदं समायुक्तोऽष्यर्थेः परिभवपदं याति रूपणः । स्वभावादुद्भृतां गुणसमुदयावातिविषयां

द्युति सेंहीं कि श्वा धृतकनकमालोऽपि लभते?॥१७९॥ और विशेष बात यह है कि-बीर पुरुप विनाही धनके सन्मानसे उच पदको पाता है, और कृपण धनयुक्त होनेसेभी तिरस्कार किया जाता है. जैसे कुत्ता सोनेकी माला पहन कर भी खभावसे प्रकाशमान, संपूर्ण गुणोंको प्रकट करने वाली सिंहकी कांतिको कैसे पा सकता है ? ॥ १७९ ॥

धनवानिति हि मदो में किं गतविभवो विषादमपयासि ?। करनिहतकन्दुकसमाः पातोत्पाता मनुष्याणाम् ॥ १८० ॥

'में धनवान् हूं' इस प्रकार मुझे घमण्ड क्यों हैं ? और निर्धन हो कर क्यों दुःख भोगता हूं ? निश्वयही मनुष्योंका ऊंचा नीचा होना तो हाथसे उछाछी हुई गेंदके समान है ॥ ॥ १८० ॥

अपरं च.—

86

अभ्रच्छाया खलशीतिर्नवसस्यानि योषितः। 🗸 किंन्निन्कालोपभोग्यानि यौवनानि धनानि च ॥ १८१ ॥ और दूसरे-बादलीकी छाया, नीचकी श्रीति, नया अज, क्षियां, यौवन

तथा धन ये योड़े दिनके भोगनेके लिये होते हैं ॥ १८१ ॥

वृत्त्यर्थे नातिचेष्टेत सा हि धात्रैव निर्मिता। गर्भादुत्पतिते जन्तौ मातुः प्रस्नवतः स्तनौ ॥ १८२ ॥

आजीविकाके लिये बहुत उद्योग नहीं करना चाहिये, वह तो विधाताने निश्चय कर दिया है, क्योंकि प्राणीके गर्भसे निकलतेही माताके स्तर्नोसे दूध निकलने लगता है ॥ १८२ ॥

अपि च सखे !.-

येन शुक्रीकृता इंसाः शुकाश्च हरितीकृताः। मयूराश्चित्रिता येन स ते वृत्तिं विधास्यति ॥ १८३ ॥ और भी है भित्र ! जिसने हंसोंको सफेद, तोतोंको हरा और मोरोंको विचित्र बनाया है वही तेरी आजीविकाको देगा ॥ १८३ ॥

अपरं च.—सतां रहस्यं श्रुणः मित्र !

और दूसरे-हे मित्र ! सजनोंका ग्रप्त मंत्र सुन:

जनयन्त्यर्जने दुःखं तापयन्ति विपत्तिषु। मोहयन्ति च संपत्ती कथमर्थाः सुखावद्दाः ?॥ १८४॥

जो कमानेमें दुःख और आपित्तयोंने संताप करते हैं, और अधिक बढ़नेसे मदांध ( या कृतझ ) कर देते हैं ऐसे धन कैसे सुखदायक हो सकते हैं ? ॥१८४॥

अपरं च.—

धर्मार्थं यस्य वित्तेहा वरं तस्य निरीहता । प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य दूरादस्पर्शनं वरम् ॥ १८५ ॥

और धर्मके लिये जिसको धनकी इच्छा है, उसको धनकी लालसा न होना अच्छा है, क्योंकि कीचड़को (छू कर) घोनेसेभी, उसका दूरसे स्पर्श न करनाही अच्छा है ॥ १८५॥

यतः,—

यथा ह्यामिषमाकाशे पक्षिमिः भ्वापदैर्भुवि ।

भक्ष्यते सिलिले नकैस्तथा सर्वत्र वित्तवान् ॥ १८६ ॥ क्योंकि—जैसे आकाशमें पक्षी, पृथ्वी पर सिंह आदि, और जलमें मगर आदि मांसको खाते हैं, वैसेही सर्वत्र धनवान् (जुवारी चोर इत्यादिका भोजन ) है, अर्थात् ये उसे छटते ठगते हैं ॥ १८६ ॥

राजतः सलिलादग्नेश्चोरतः खजनादपि । भयमर्थवतां नित्यं मृत्योः प्राणभृतामिव ॥ १८७ ॥

धनवानोंको राजा, जल, अप्ति, चोर, और अपने संबंधी जनोंसे, हमेशा ऐसा भय रहता है कि जैसा प्राणियोंको मृख्युसे ॥ १८७॥

तथा हि,—

जन्मनि क्लेशवहुले किं नु दुःखमतः परम्?। इच्छासंपद्यतो नास्ति यचेच्छा न निवर्तते॥ १८८॥

और (मनुष्यको ) जन्म छेनेमेंही बहुत क्षेत्र है, इससे अधिक और क्या दुःख होगा कि जिसमें इच्छाके अनुसार संपत्ति नहीं है और जिसमें इच्छा नहीं दूर होती है ॥ १८८॥

अन्यच भ्रातः! शृणु,—

धनं तावदसुलभं लब्धं कृष्क्षेण रक्ष्यते । लब्धनाशो यथा मृत्युस्तस्मादेतन्न चिन्तयेत् ॥ १८९ ॥

और दूसरे—हे भाई ! सुनो-पहिले तो घनका मिलना कठिन और मिलमी जाय तो फिर उसकी रखवाली कष्टसे होती है । और मिले हुए धनका नाश मृत्युके समान है, इसलिये इस(धनलाभ)की चिन्ता न करनी चाहिये ॥ १८९॥ तृष्णां चेह परित्यज्य को दरिद्रः क ईश्वरः?। तस्याश्चेत्प्रसरो दत्तो दास्यं च शिरिस स्थितम्॥ १९०॥ और इस संसारमें तृष्णाको त्याग देनेसे कौन दरिद्री और कौन धनवान् है? और जिसने उसको अवकाश दिया उसके ही शिर पर दासता वैठी है॥ १९०॥ अपरं च,—

यद्यदेव हि वाञ्छेत ततो वाञ्छा प्रवर्तते।
प्राप्त एवार्थतः सोऽथों यतो वाञ्छा निवर्तते ॥ १९१॥
और जब जिस वस्तुमें इच्छा होती है तव उसके लाभकी आशा होती है,
और जब वह वस्तु किसी उपायसे मिल जाय तव इच्छा निवृत्त होती है॥ १९१
किं वहुना पक्षपातेन ? मयैव सहात्र कालो नीयताम्।

और मेरे अधिक पक्षपानसे क्या है १ मेरेही साथ यहां समय विताओ;

यतः,—

आमरणान्ताः प्रणयाः कोपास्तत्क्षणभङ्कराः । परित्यागाश्च निःसङ्गा भवन्ति हि महात्मनाम्'॥ १९२॥ क्योंकि—महात्माओंका स्नेह मरने तक, कोध केवल क्षणमात्र और परिलाग

केवल संगरहित होता है अर्थात् वे कुछ बुराई नहीं करते हैं ॥ १९२ ॥ इति श्रुत्वा छघुपतनको वृते-'धन्योऽसि मन्थर ! सर्वथा ऋाष्य-गुणोऽसि ।

यह सुन कर लघुपतनक वोला—'हे मन्थर! तुम धन्य हो, और तुम प्रशंसनीय गुणवाले हो।

यतः, ┼

सन्त एव सतां नित्यमापदुद्धरणक्षमाः। गजानां पङ्कमम्नानां गजा एव धुरंधराः॥ १९३॥

क्योंकि—सजनहीं सजनोंकी आपित्तको सर्वदा दूर करनेके योग्य होते हैं। जैसे कीचड़में फँसे हुए हाथियोंके निकालनेके लिये हाथीही समर्थ होते हैं ॥१९३॥ यतः,—

श्राच्यः स एको भुवि मानवानां स उत्तमः सन्पुरुपः स धन्यः।

## यस्यार्थिनो वा शरणागता वा नाशाभिभङ्गाद्विमुखाः प्रयान्ति ॥ १९४ ॥

पृथ्वी पर पुरुषोंमं वही एक प्रशंसा पानेके योग्य है, वही उत्तम सज्जन पुरुष है, और उसीको धन्य है कि जिसके पाससे याचक अथवा शरणागत लोक निराश और विमुख हो कर नहीं जाते हैं॥ १९४॥

तदेवं ते खेच्छाहारविहारं कुर्वाणाः संतुष्टाः सुख निवसन्ति'।

तब वे इस प्रकार अपनी इच्छानुसार खाते-पीते खेळते-कूदते संतोष कर सुखसे रहने लगे ॥

अथ कदाचिचित्राङ्गनामा मृगः केनापि त्रासितस्तत्रागत्य मिलितः। ततः पश्चादायान्तं मृगमवलोक्य भयं संचिन्त्य मन्थरो
जलं प्रविष्टः, मृपिकश्च विवरं गतः, काकोऽप्युड्डीय वृक्षमारूढः।
ततो लघुपतनकेन सुदूरं निरूष्य भयहेतुनं कोऽप्यायातीत्यालोचितम्। पश्चात्तद्वचनादागत्य पुनः सर्वे मिलित्वा तत्रैवोपविष्टाः।
मन्थरेणोक्तम्—भद्रम्, मृग! स्वागतम्। सेच्छयोदकाद्याहारो
ऽनुभूयताम्। अत्रावस्थानेन वनमिदं सनाधीकियताम्। चित्राङ्गी
ब्रूते—'लुव्धकत्रासितोऽहं भवतां शरणमागतः। भवद्भिः सह
सस्यमिच्छामि।' हिरण्यकोऽवदत्—'सित्रत्वं तावदसाभिः सह
भवताऽयलेन मिलितम्।

फिर एक दिन चित्रांग नाम मृग किसीके उरके मारे उनसे आ कर मिला. इसके पीछे मृगको आता हुआ देख भयको सोच मन्थर तो पानीमें घुस गया. चूहा बिलमें चला गया और काकभी उद कर पेड़ पर जा बैठा। फिर लघुपतनकने दूरसे निर्णय किया कि, भयका कोईभी कारण नहीं है यह सोचा। पीछे उसके वचनसे आकर सब मिल कर वहांही बैठ गये। मन्थरने कहा—'कुशल हो? हे मृग! तुम्हारा आना अच्छा हुआ। अपनी इच्छातुसार जल आहार आदि भोग करो अर्थात खाओ, पीओ और यहां रह कर इस बनको सनाय करों। चित्रांग बोला—'व्याधके उरसे में तुम्हारी शरण आया हूं और तुम्हारे साथ मित्रता करनी चाहता हूंं। हिरण्यक बोला—'मित्रता तो हमारे साथ तुम्हारी अनायास हो गई हैं;

यतः,—

औरसं कृतसंबन्धं तथा वंशक्रमागतम्। रक्षितं व्यसनेभ्यश्च मित्रं ज्ञेयं चतुर्विधम्॥ १९५॥

क्योंकि-मित्र चार प्रकारके होते हैं; एक तो औरसे अर्थात् जन्मसेही हो जैसे पुत्रादि, और दूसरे विवाहादि संवन्धसे हो गये हों और तीसरे कुल-परम्परा से भए हुए हों, और वौथे वे जो आपित्योंसे बचावें ॥ १९५ ॥ तद्त्र भवता खगृहिनिर्विशेषं स्थीयताम्'। तच्छुत्वा मृगः सानन्दो भूत्वा खेच्छाहारं छत्वा पानीयं पीत्वा जलासन्नतरुच्छायायामुपविष्टः। अथ मन्थरेणोक्तम्—'सखे मृग! एतस्मिन्निर्जने वने केन त्रासितोऽसि ? कदाचिर्तिक व्याधाः संचरन्ति?'। मृगेणोक्तम्—'अस्ति कलिङ्गविषये रुक्माङ्गदो नाम नरपतिः। स च दिग्वजयव्यापारक्रमेणागत्य चन्द्रभागानदीतीरे समावासित-करको वर्तते। प्रातश्च तेनात्रागत्य कर्पूरसरःसमीपे भवितव्यमिति व्याधानां मुखार्तिकवदन्ती श्रूयते। तदत्रापि प्रातरवस्थानं भयहेतुकसीत्यालोच्य यथावसरकार्यमारभ्यताम्'। तच्छुत्वा कूर्मः सभयमाह—'जलाशयान्तरं गच्छासि'। काकमृगावप्युक्त-वन्तौ—'एवमस्तु'। ततो हिरण्यको विहस्याह—'जलाशयान्तरे प्राप्ते मन्थरस्य कुशलम्। स्थले गच्छतः कः प्रतीकारः?

इसिलिये यहां तुम अपने घरसेमी अधिक आनन्दसे रहो। यह सुन कर मृग प्रसन्न हो अपनी इच्छानुसार भोजन करके तथा जल पी कर जलके पास वृक्षकी छायामें बैठ गया।। मन्थरने कहा कि—'हे मित्र मृग! इस निर्जन बनमें तुम्हें किसने डराया है! क्या कमी कमी व्याध आ जाते हें?'। मृगने कहा—'किलंग देशमें हक्मांगद नाम राजा है। और वह दिगिवजय करनेके लिये आ कर चन्द्रभागा नदीके तीर पर अपनी सेनाको टिका कर ठहरा है। और प्रातःकाल वह यहां आ कर कर्पूरसरोवरके पास ठहरेगा यह उनती हुई बात शिकारीयोंके मुखसे सुनी जाती है। इसिलये प्रातःकाल यहां रहनाभी भयका कारण है। यह सोच कर समयके अनुसार काम करना चाहिये'। यह सुन कर कछुआ डर कर बोला—'में तो दूसरे सरोवरको जाता हूं'। काग और मृगनेमी कहा—'ऐसाही हो अर्थात चलो'। फिर हिरण्यक हँस कर बोला—'दूसरे सरोवरतक पहुंचने पर मंथर जीता बचेगा। परंतु इसके पटपढ़में चलनेका कीनशा उपाय है ?

यतः,--

अम्भांसि जलजन्तूनां दुर्गं दुर्गनिवासिनाम्। खभूमिः श्वापदादीनां राक्षां मन्त्री परं वलम् ॥ १९६॥

क्योंकि-जलके जन्तुओंको जलका, गढ़में रहने वालोंको गढ़का, सिंहादि वन-चरोंको अपनी भूमीका, और राजाओंको मंत्रीका, परम बल होता है ॥ १९६ ॥ सखे लघुपतनक ! अनेनोपदेशेन तथा भवितव्यम्, हे सखे लघुपतनक ! इस उपदेशसे वह गति होगी;

खयं वीक्ष्य यथा वध्वाः पीडितं कुचकुद्धालम्। वणिक्पुत्रोऽभवदुःखी त्वं तथैव भविष्यसि' ॥ १९७॥ जैसे कि एक बनियेका पुत्र आपही अपनी स्त्रीके कमलकी कलीके समान कुच

(राजाको ) मसलते हुए देख कर दुःखी हुआ, वैसेही तुम मी होंगे' ॥ १९०॥ ते ऊचुः—'कथमेतत्?'। हिरण्यकः कथयति—

वे दोनो पूछने लगे-'यह कथा कैसी है ?'. हिरण्यक कहने लगा-

#### कथा ७

# [राजकुमार, एक सुंदर युवति और उसके पतिकी कहानी ७]

अस्ति कान्यकुञ्जविषये वीरसेनो नाम राजा। तेन वीरपुर-नाम्नि नगरे तुङ्गवलो नाम राजपुत्रो भोगपतिः कृतः। संच महाधनस्तरुण एकदा खनगरे आम्यन्नतिप्रौढयौवनां लावण्य-वर्तीं नाम वणिक्पुत्रवधूमालोकयामास । ततः स्वहर्म्यं गत्वा साराकुलमतिस्तस्याः कृते दूतीं प्रेषितवान्।

कान्यकुच्ज देशमें एक वीरसेन नामक राजा था। उसने वीरपुर नाम नगरमें तुंगवल नाम राजपुत्रको युवराज कर दिया था। उस बढ़े धनवान् तरुणने एक दिन नगरमें फिरते हुए एक नव-यौवनवती लावण्यवती नामक बनियेकी पुत्रवधूको देखा। फिर अपने राजभवनमें जा कर कामान्ध हो उसके लिये दूती मेजी.

यतः,— सन्मार्गे तावदास्ते, प्रभवति पुरुषस्तावदेवेन्द्रियाणां, छज्जां तावद्विधत्ते, विनयमपि समालम्बते तावदेव। श्रृचापाकृष्टमुक्ताः श्रवणपथगता नीलपक्ष्माण एते यावल्लीलावतीनां न हृदि धृतिमुषो दृष्टिबाणाः पतन्ति ॥ क्योंकि-पुरुष तभी तक अच्छे मार्गमें रहता है, तभी तक इन्द्रियोंको वशमें रखता है, तभी तक लजा रखता है, और तभी तक नन्नताका सदारा करता है, कि, जब तक सुन्दर मुन्दर न्नियोंको भादरूपी धनुषसे खींच कर छोड़े गये और कानके मार्ग तक खींचे गये, धर्यको तोड़ने वाले ये नीले पलकवाले नेन्न(कटाक्ष)-रूपी वीण हृदयमें नहीं लगते हैं ॥ १९८॥

सापि लावण्यवती तद्वलोकनक्षणात्प्रभृति स्मरशरप्रहारजर्ज-रितहृद्या तदेकचित्ताऽभवत् ।

उस लावण्यवतीनेभी जिस समयसे उसे देखा था उसी क्षणसे कामदेवके वाणोंके प्रहारसे जिसका हृदय छेद गया था ऐसी वह उसीके ध्यानमें मन्न हो गई।

तथा ह्युक्तम्,—

असत्यं साहसं माया मात्सर्यं चातिलुःधता। निर्गुणत्वमशौचत्वं स्त्रीणां दोपाः स्वभावजाः॥ १९९॥

जैसा कहा भी है—अठ, साहस, छल, ईर्घा, अखन्त लोभ, निर्गुणता और अञ्चद्धता, ये दोष स्त्रियोंके खभावहीसे होते हैं॥ १९९॥

अथ दूतीवचनं श्रुत्वा लावण्यवत्युवाच—'अहं पतिव्रता कथ-मेतिसावधर्मे पतिलङ्घने प्रवर्ते ?

फिर दूतीकी बात सुन कर लावण्यवती बोली-'में पतिवता हूं, पतिके अनादर (पातिव्रत्य-भंग) करने वाले इस अधर्ममें कैसे प्रवृत्त होऊं ?

यतः,—

सा भार्या या गृहे दक्षा सा भार्या या प्रजावती। सा भार्या या पतिप्राणा सा भार्या या पतिव्रता॥ २००॥

क्योंकि-जो गृहस्थाश्रमके कार्यमें कुशल, पुत्रवती, पतिकी प्राणींके समान समझने वाली, तथा पतित्रता है वह 'भार्या' कहलाती हैं ॥ २००॥

न सा भार्येति वक्तव्या यस्या भर्ता न तुष्यति । नुष्टे भर्तरि नारीणां संनुष्टाः सर्वदेवताः ॥ २०१ ॥

१ यह क्षेत्र दो पक्षमें लगता है अथीत धनुष और खीपश्लमें । धनुष और भीहर्ता, नीलपलक और नीले पंखकी, और नेत्र और बाणकी समता है.

जिससे पित संतुष्ट न हो वह भार्या नहीं कही जाती है, क्योंकि स्त्रियोंके पित संतुष्ट होनेसे सब देवताएँ संतुष्ट होती हैं॥ २०१॥

ततो यद्यदादिशति मे प्राणेश्वरस्तदेवाहमविचारितं करोमि ।'
दूत्योक्तम्-'सत्यतममेतत्।'लावण्यवत्युवाच-'ध्रुवं सत्यमेतत्॥'
ततो दृतिकया गत्वा तत्तत्सर्वं नुङ्गवल्याग्रे निवेदितम्। तच्छृत्वा
नुङ्गवलोऽव्रवीत्—'विपमेपुणा व्रणितहृदयस्तां विना कथमहं
जीविष्यामि ?'। कुट्टन्याह—'खामिनानीय समर्पयितव्या' इति।
स प्राह—'कथमेतच्छक्यम् ?'। कुट्टन्याह—'उपायः क्रियताम्।

इसिलये जो जो मेरा पित मुझे आज़ा देता है उसे बिना विचारे करती हूं. दूती बोली—'यह बात बहुत मबी है ॥' लावण्यवतीने कहा—'वास्तवमें सबी है ॥' फिर दूतीने जा कर यह सब समाचार तुंगवलके आगे रखे॥ वह सुन कर तुंगवलने कहा—'तीक्ष्ण वाणसे दुकड़े दुकड़े हुए हृदय वाला में उसके बिना कैसे जीऊंगा दे दूतीने कहा—'उसका पित लाकर सोंप देगा.' उसने कहा—'यह कैसे हो सकता है ?' कुटनी बोली—'उपाय कीजिये;

तथा चोक्तम्,—

उपायेन हि यच्छक्यं न तच्छक्यं पराक्रमः। शुगालेन इतो इस्ती गच्छता पङ्गचरमना'॥ २०२॥

जैसा कहा भी है—जो वात उपायसे हो सकती है वह पराक्रमसे नहीं हो सकर्ता हैं, जैसे कीचड़के मार्गसे जाते हुए हाथीको सियारने मार डाला'॥ २०२॥

राजपुत्रः पृच्छति—'कथमेतत्?'। सा कथयति— राजपुत्र पूछने लगा-'यह कथा कैसी है '' वह कहने लगी—

#### कथा ८

# [ धृर्त गीदड़ और कर्प्रतिलक हाथीकी कहानी ८ ]

अस्ति ब्रह्मारण्ये कर्ष्रतिलको नाम हस्ती । तमवलोक्य सर्वे शुगालाश्चिन्तयन्ति स्म—'यद्ययं केनाष्युपायेन म्नियते तदाऽसाकमेतदहेन मासचतुष्टयस्य भोजनं भविष्यति ।' तत्रकेन बृद्धशुगालेन प्रतिज्ञातम्—'मया बुद्धिप्रभावादस्य मरणं साध- यितव्यम् ।' अनन्तरं स वञ्चकः कर्परतिलकसमीपं गत्वा साष्टाङ्गपातं प्रणम्योवाच—'देव ! दृष्टिप्रसादं कुरु' । दृस्ती बूते—'कस्त्वम् ? कुतः समायातः ?'। सोऽवदत्—'जम्बुकोऽहम् । सवैंवैनवासिभिः पशुभार्मिलित्वा भवत्सकाशं प्रस्थापितः । यद्विना राज्ञाऽवस्थातुं न युक्तम्, तदात्रादवीराज्येऽभिषेकुं भवान् सवैस्वामिगुणोपेतो निरूपितः ।

ब्रह्मवनमें कर्प्रतिलक नामक हाथी था। उसको देख कर सब गीदड़ोंने सोचा 'यदि यह किसी उपायसे मारा जाय तो उसकी देहसे हमारा चार महीनेका मोजन होगा।' उनमेंसे एक बूदे गीदड़ने इस बातकी प्रतिज्ञा की-'मैं इसे बुद्धिके बलसे मार दूँगा'। फिर उस धूर्तने कर्प्रतिलक हाथीके पास जा कर साष्टांग प्रणाम करके कहा-'महाराज! छपाहिए कीजिये।' हाथी बोला--'तू कौन है ! कहांसे आया है'! वह बोला--'में गीदड़ हूं,' सब बनके रहने वाले पशुओंने पंचायत करके आपके पास मेजा है, कि बिना राजाके यहां रहना योग्य नहीं है इसलिये इस बनके राज्य पर राजाके सब गुणोंसे शोमायमान होने के कारण आपको ही राजतिलक करनेका निश्चय किया है.

यतः,—

यः कुलाभिजनाचारैरतिशुद्धः प्रतापवान् । धार्मिको नीतिकुश्तालः स खामी युज्यते भुवि ॥ २०३ ॥ क्योंकि—जो कुलाचार और लोकाचारमें निपुण हो तथा प्रतापी, धर्मशील, और नीतिमें कुशल हो वह पृथ्वी पर राजा होनेके योग्य होता है ॥ २०३ ॥ अपरं च पश्य,—

राजानं प्रथमं विन्देत्ततो भार्यां ततो धनम्।

राजन्यसित लोकेऽस्मिन्कुतो भार्या कुतो धनम् ? ॥२०४॥ और देखो—पहले राजाको हुंदना चाहिये, फिर श्री और उसके बाद धनको हुंदे, क्योंकि राजाके नहीं होनेसे इस दुनियामें कहांसे श्री और कहांसे धन मिल सकता है ? ॥ २०४॥

अन्यच,---

पर्जन्य इव भूतानामाधारः पृथिवीपतिः। विकलेऽपि हि पर्जन्ये जीव्यते न तु भूपतौ ॥ २०५॥ और दूसरे-राजा प्राणियोंका मेघके समान जीवनका सहारा है और मेघके नहीं बरसनेसे तो लोक जीता रहता है, परन्तु राजाके न होनेसे जी नहीं सकता है ॥ २०५ ॥

नियतविषयवर्ती प्रायशो दण्डयोगा-ज्ञगति परवशेऽस्मिन्दुर्लभः साधुवृत्तः। कृशमपि विकलं वा व्याधितं वाऽधनं वा पतिमपि कुलनारी दण्डभीत्याऽभ्युपैति॥ २०६॥

इस परवश (अर्थात् राजाके आधीन) इस संसारमें बहुधा दंडके भयसे लोग अपने नियत कार्योंमें लगे रहते हैं और नहीं तो अच्छे आचरणमें मनुष्योंका रहना कठिन है। क्योंकि दंडकेही भयसे कुलकी ली दुबले, विकलांग (अर्थात् लंगड़े छले) रोगी-या निर्धनमी पतिको खीकार करती है॥ २०६॥ तद्यथा लग्नवेला न विचलति तथा कृत्वा सत्वरमागम्यतां देवेन'। इत्युक्तवोत्थाय चलितः। ततोऽसौ राज्यलोभारुष्टः कर्पूरतिलकः श्रुगालवर्त्मना धावन्महापङ्के निमग्नः। ततस्तेन हस्तिनोक्तम्—'सखे ग्रुगाल! किमधुना विधयम्? पङ्के निपतितोऽहं म्रिये। परावृत्य पश्य'। ग्रुगालेन विहस्योक्तम्—'देव! मम पुच्छकावलम्यनं कृत्वोत्तिष्ठ। यन्मद्विधस्य वचसि त्वया प्रत्ययः कृतस्तद्वुभूयता-मश्रणं दुःखम्।

इस लिये, लमकी घड़ी न टल जाय, आप शीघ्र पथारिये । यह कह उठ कर चला फिर वह कर्पूरतिलक राज्यके लोभमें फँस कर शुगालके पीछे पीछे दौड़ता हुआ गाड़ी कीचड़में फँस गया। फिर उस हाथीने कहा-'मित्र गीदड़! अब क्या करना चाहिये? कीचड़में गिर कर में मरता हूं। लोट कर देख।' गीदड़ने हंस कर कहा-'महाराज! मेरी पुंछका सहारा पकड़ कर उठो, जैसा मुझ सरीखेकी बात पर विश्वास किया तैसा शरणरहित दुःख का अनुभव करो।

तथा चोक्तम्,—

यदाऽसत्सङ्गरहितो भविष्यसि भविष्यसि । तदाऽसज्जनगोष्ठीषु पतिष्यसि पतिष्यसि' ॥ २०७ ॥ जैसा कहा है—जब बुरे संगसे बचोगे तव जानो जीओगे, और जो दुर्होकी संगतमं पड़ोगे तो मरोगे ॥ २०७ ॥ ततो महापक्के निमयो हस्ती शृगालैभेक्षितः । अतोऽहं व्रवीमि— "उपायेन हि यच्छक्यम्" इत्यादि । ततः कुट्टिन्युपदेशेन तं चार-दत्तनामानं वणिक्पुत्रं स राजपुत्रः सेवकं चकार । ततोऽसौ तेन सर्वविश्वासकार्येषु नियोजितः ।

फिर बड़ी कीचड़में फँसे हुए हाथीको गीदड़ोंने खा लिया। इसलिये में कह-ता हूं-कि "उपायसे जो हो सकता है" इत्यादि. फिर उस राजपुत्रने कुटनीके उपदेशसे चारुदत्त नाम बनियेके पुत्रको सेत्रक बनाया। पीछे इसको उसने सब विश्वासके कायोंमें नियुक्त कर दिया.

पकदा तेन राजपुत्रेण स्नातानुलितेन कनकरलालंकार-धारिणा प्रोक्तम्-'अद्यारभ्य मासमेकं गीरीवतं कर्तव्यम् । तदत्र प्रतिरात्रमेकां कुळीनां युवतिमानीय समर्पय। सा मया यथी-चितेन विधिना पुजयितव्या ।' ततः स चारुदत्तस्तथाविधां नवयुवतीमानीय समर्पयति । पश्चात्प्रच्छन्नः सन्किमयं करो-तीति निरूपयति । स च तुङ्गवलस्तां युवतिमस्पृशनेव दूरा-स्रद्वालंकारगन्धचन्द्रनेः संपूज्य रक्षकं दत्त्वा प्रस्थापयति । अथ वणिक्पुत्रेण तहृष्ट्रोपजातविश्वासेन लोशाकृप्रमनसा स्वधू-र्लावण्यवती समानीय समर्पिता। स च तुङ्गवलस्तां हृदयियो लावण्यवतीं विज्ञाय ससंभ्रममुत्थाय निर्भरमालिक्य निर्मालि-ताक्षः पर्यङ्के तया सह विललास । तदालोक्य वणिक्पुत्रश्चित्र-लिखित इवेतिकर्तव्यतामूढः परं विपादमुपगतः । अतोऽहं व्रवीमि—"स्वयं वीक्ष्य" इत्यादि । तथा त्वयापि भवितव्यम् इति । तद्धितवचनमवधीर्य महता भयेन विमुग्ध इव तं जलाशयमुत्सुज्य मन्थरश्चलितः । तेऽपि हिरण्यकादयः स्नेहादनिष्टं दाङ्कमाना मन्थरमनुगच्छन्ति । ततः स्थले गच्छन्के-नापि व्याधेन काननं पर्यटता मन्धरः प्राप्तः । प्राप्यः तं गृहीत्वो-त्थाप्यं धनुषि बद्धाः भ्रमन्क्षेद्रात्श्चत्पिपासाकुलः सगृहाभिमुखं चलितः। अथ मृगवायसमृपकाः परं विपादं गच्छन्तस्तमनुजग्मुः।

एक दिन कुट्टनीके उपदेशसे उस राजपुत्रने नहा धो कर और देहमें चन्दन आदि सुगन्ध द्रव्य लगा कर और मुवर्णके रत्नजटित आभूषणोंको पहन कर कहा- 'चारुदत्त ! आजसे छेकर एक मास तक मुझे पार्वतीजीका व्रत करना है। इसलिये आजसे यहां नित्य रातको एक कुलीन जवान स्त्री मुझे ला दिया कर, में उसकी यथोचित रीतिसे पूजा कहंगा' ॥ फिर वह चाहदत्त वैसीही नव-जवान स्त्री ला कर दिया करता था। और खयं छुप कर देखता रहता था, कि यह क्या करता है. और वह तुंगवल उस जवान स्त्रीको विनाही छए दूरसे बस्त. आभूषण, गन्ध चन्द्रनादिसे पूजा करके और रखवाला साथ दे कर विदा कर दिया करता था। फिर उस बनियेके पुत्रने यह देख विश्वाससे और चिनमें लोभके मारे अपनी श्री लावण्यवतीको ला कर दे दिया । और उस तुंगबलने उसे प्राणप्यारी लावण्यवती जान कर शीघ्रतासे उठ गाढ़ा आलिंगन कर आनन्दसे नेत्रोंको कुछ बन्द-सा कर पेलंग पर उसके साथ बिलास किया। यह देख कर बनियेका बेटा चित्र लिखेके समान हो कर इस कार्यमें मूर्ख वन अधिक दुःखी हुआ । इसल्ये मै कहता हूं कि, "आप देख कर" इत्यादि । और तुम भी वैसेही दुःखी बनें!गे ।' उसके हितकारक बचनको न मान कर बड़े भयसे मूर्खकी भांति वह मन्थर उस सरोवरको छोड़ कर चला । वे हिरण्यक आदिभी स्नेहसे विपत्तिकी शंका करते हुए मन्थरके पीछे पीछे चले। किर पटपइमें जाते हुए मन्थरको, बनमें तृमते हुए किसी व्याधने पाया । वह उसे पा कर और उठा कर भनुषमें बांय घूमता हुआ क्षेत्रासे उत्पन्न हुई धुधा और प्याससे व्याकुल, अपने घरकी ओर चला। पीछे मृग, काग और चृहा, ये बड़ा विपाद करते हुए उसके पीछे पीछे चडे.

तनो हिरण्यको विलपति—

एकस्य दुःखस्य न यावदन्तं गच्छाभ्यहं पारमिवार्णवस्य । तावद्भितीयं समुपस्थितं मे छिद्रेप्यनर्था वहुर्छीभवन्ति ॥ २०८ ॥

िक्त हिरण्यक विलाप करने लगा—'समुद्रके पारके समान निःसीन एक दुःखके पार जब तक मैं नहीं जाता हूं तब तक मेरे लिये दूसरा दुःल आ कर उपस्थित हो जाता है, क्योंकि अनर्थ (आपनि ) के साथ बहुत-से अनर्थ आ पडते हैं ॥ २०८॥ खाभाविकं तु यन्मित्रं भाग्येनैवाभिजायते । तदकृत्रिमसौहार्दमापत्स्विप न मुञ्जिति ॥ २०९ ॥ खभावसे ब्रेह करने वाला (अकृत्रिम ) मित्र तो प्रारब्धसेही मिलता है कि जो सची मित्रताको आपत्तियोंमेंसी नहीं छोडता है ॥ २०९ ॥

न मातरि न दारेषु न सोद्यें न चात्मजे। विश्वासस्ताद्दशः पुंसां यादृक्षित्रे स्वभावजे'॥ २१०॥ न मातामें, न स्त्रीमें, न सगे भाईमें, और न पुत्रमें ऐसा विश्वास होता है कि जैसा स्वाभाविक मित्रमें होता है॥ २१०॥ इति मुह्दार्विचन्त्य 'अहो दुर्दैवम्!

स जुड़ापायग्प अहा दुदयम् ! इसप्रकार वार्रवार सोच कर ( बोला )–'अहो दुर्भाग्य है !

यतः,—

स्वकर्मसंतानविचेष्टितानि कालान्तरावर्तिशुभाशुभानि । इहैव द्रष्टानि मयेव तानि जन्मान्तराणीव दशान्तराणि ॥ २११ ॥

क्योंकि—इस संशारमें अपने पापपुर्ण्योंसे किये गये और समयके उलट-पलटसे बदलने वाले सुखदुःख, पूर्वजन्मके किये हुये पापपुण्यके फल मैंने यहांही देख लिये ॥ २९९ ॥

अथवेत्थमेवैतत्,—

कायः संनिहितापायः संपदः पदमापदाम् । समागमाः सापगमाः सर्वमुत्पादि भङ्गरम् ॥ २१२॥

अथवा यह ऐसेही है-शरीरके पासही उसका नाश है और संपत्तियां आप-त्तियोंका मुख्य स्थान हैं और संयोगके साथ वियोग है, अर्थात् अस्थिर है और उरपन्न हुआ सब नाश होने वाला है ॥ २१२ ॥

पुनर्विमृश्याह—

'शोकारातिभयत्राणं शीतिविश्रम्भभाजनम् । केन रत्नमिदं ख्ष्षं 'मित्र'मित्यक्षरद्वयम् ॥ २१३ ॥

और विचार कर बोला—'शोक और शत्रुके भयसे बचाने वाला, तथा प्रीति और विश्वासका पात्र, यह दो अक्षरका 'मित्र' रूपी रत्न किसने रचा है ? ॥२१३॥ किं च,-

मित्रं प्रीतिरसायनं नयनयोरानन्दनं चेतसः पात्रं यत्सुखदुःखयोः सद्द भवेन्मित्रेण तहुर्लभम् । ये चान्ये सुहृदः समृद्धिसमये द्रव्याभिलाषाकुला-स्ते सर्वत्र मिलन्ति तत्त्वनिकषत्राचा तु तेषां विपत्' ॥२१४॥

और अंजनके समान नेत्रोंको प्रसन्न करने वाला, चित्तको आनन्द देने वाला और मित्रके साथ सुखदुःखमें साथ देने वाला, अर्थात् दुःखमें दुःखी, सुखमें सुखी हो एसा मित्र होना दुर्लभ है, और संपत्ति (चलती)के समयमें धन हरने वाले मित्र हर जगह मिलते हैं, परन्तु विपत्कालही उनके परखनेकी कसौटी है' ॥२१४

इति वहु विल्प्य हिरण्यकश्चित्राङ्गलघुपतनकावाह-'यावद्यं व्याधो वनान्न निःसरित तावन्मन्थरं मोचियतुं यद्धः क्रियताम्।' ताव्चतुः-'सत्वरं कार्यमुच्यताम्।' हिरण्यको ब्रूते-'चित्राङ्गो जलसमीपं गत्वा मृतमिवात्मानं द्शेयतु । काकश्च तस्योपिर स्थित्वा चश्चा किमपि विलिखतु । नूनमनेन लुन्धकेन तत्र कच्छपं परित्यल्य मृगमांसार्थिना सत्वरं गन्तव्यम्। ततोऽहं मन्थरस्य बन्धनं छेत्स्यामि । संनिहिते लुन्धके भवद्भां पलायितव्यम्।' चित्राङ्गलघुपतनकाभ्यां शीद्यं गत्वा तथानुष्ठिते सति स व्याधः श्रान्तः पानीयं पीत्वा तरोरधस्तादुपविष्टस्तथा-विधं मृगमपद्यत्। ततः कर्तरिकामादाय महष्टमना मृगान्तिकं चिलतः। तत्रान्तरे हिरण्यकेनागत्य मन्थरस्य वन्धनं छिन्नम्। स क्र्मंः सत्वरं जलाश्यं प्रविवेशः। स मृग आसन्नं तं व्याधं विलोक्योत्थाय पलायितः। प्रत्यावृत्य लुन्धको यावत्तकतलमा-याति तावत्कूर्ममपद्यन्नचिन्तयत्—'उचितमेवैतन्ममासमीक्ष्य-कारिणः।

इस प्रकार बहुत-सा विलाप करके हिरण्यकने चित्रांग और लघुपतनकसे कहा-'जब तक यह व्याध वनसे न निकल जाय तब तक मन्थरको छुड़ानेका य**ल** करो ।' वे दोनों बोळे-'शीघ्र कार्यको कहिये।' हिरण्यक बोला-'चित्रांग जलके पास जा कर मरेके समान अपना शरीर दिखावें और काक उस पर बैठके चोंचसे उन्न कुछ कुछ खोदें, यह व्याध कछुएको अवस्य वहां छोड़ कर मृगमांसके लोभसे शीघ्र नायगा। फिर में मन्थरके वंधन काट डाल्ंगा। और जब व्याध तुम्हारे पास आने तब भाग जाना। जब चित्रांग और लघुपतनकने शीघ्र जा कर वैसाही किया तो वह व्याध पानी पी कर एक पेड़के नीचे बैठा मृगको उस प्रकार देख पाया। फिर छुरी छेकर आनंदित होता हुआ मृगके पास जाने लगा इतनेहीमें हिरण्यकने आ कर कछुएका वंधन काट डाला। तब वह कछुआ शीघ्र सरोवरमें घुस गया। वह मृग उस व्याधको पास आता हुआ देख उठ कर भाग गया। जब व्याध लीट कर पेड़के नीचे आया, तब कछुएको न देख कर सोचने लगा—'मेरे समान विना विचार करने वालेके लिये यही उचित था।

यतः,---

यो ध्रुवाणि परिस्यज्य अध्रुवाणि निषेवते । ध्रुवाणि तस्य नदयन्ति अध्रुवं नष्टमेव हि'॥ २१५॥

क्योंकि — जो निश्चितको छोड़ अनिश्चित पदार्थका आसरा करता है उसके निश्चित पदार्थ नष्ट हो जाते हैं, और अनिश्चितमी जाता रहता है'॥ २१५॥

ततोऽसौ स्वकर्मवशान्त्रिराशः कटकं प्रविष्टः। मन्थरादयः सर्वे त्यक्तापदः स्वस्थानं गत्वा तथा सुखमास्थिताः॥

फिर वह अपने प्रारब्धको दोष लगाता हुआ निराश होकर अपने घर गया। मंथर आदिभी सब आपित्तसे निकल अपने अपने स्थान पर जा कर सुखसे रहने लगे।

अथ राजपुत्रैः सानन्दमुक्तम्—'सर्वं श्रुतवन्तः सुखिनो वयम्। सिद्धं नः समीहितम्।' विष्णुशर्मोवाच-'एतावता भवतामभि-स्रवितं संपन्नम्।

पीछे राजपुत्र प्रसन्न होकर कहने लगे-'हमने सब सुना और सुखी हुए हमारा कार्य सिद्ध हुआ।' विष्णुशर्मा बोले-'इतना आपका मनोरथ पूरा हुआ है।।

#### अपरमपीदमस्तु-

मित्रं प्राप्तत सज्जना जनपदैर्लक्ष्मीः समालम्ब्यतां भूपालाः परिपालयन्तु वसुधां द्याग्वत्सधर्मे स्थिताः । आस्तां मानसतुष्टये सुकृतिनां नीतिर्नवोदेव वः कल्याणं कुरुतां जनस्य भगवांश्चन्द्रार्धचूडामणिः'॥२१६॥

# इति हितीपदेशे मित्रलाभी नाम प्रथमः कथासंग्रहः समाप्तः।

यह औरभी होय—सज्जन लोग मित्रको पावं, नगरनिवासी लक्ष्मीको पावें, राजा लोग सदा अपने धर्ममें रह कर पृथ्वीका रक्षण करें, आपकी नीति नव-यावना लीके समान पण्डितोंके चित्तको प्रसन्न करें और भगवान् महादेवजी आपका कल्याण करें ॥ २१६॥

पं॰ रामेश्वरभट्टका किया हुआ हितोपदेश प्रथके मित्रलाम नामक पहले अध्यायका भाषा अनुवाद समाप्त हुआ. शुभम्.

# हितोपदेशः

Ø

# सुहद्भेदः २

अथ राजपुत्रा ऊचुः—'आर्य ! मित्रलाभः श्रुतस्तावदसाभिः। इदानीं सुहद्भदं श्रोतुमिच्छामः ।' विष्णुशर्मीवाच—'सुहद्भदं तावच्छृणुतः

फिर राजपुत्र बोले-'गुरुजी ! मित्रलाभ तो हम सुन सुके, अब सुह्रद्रेद सुनना चाहते हैं।' विष्णुशर्मा बोले-'अब सुह्रद्रेद सुनिये;

यस्यायमाद्यः स्होकः—

वर्धमानो महासेही मृगेन्द्रवृषयोर्वने । पिशुनेनातिलुन्धेन जम्बुकेन विनाशितः' ॥ १॥

उसका पहला बाक्य यह है—वनमें सिंह और बैलका बड़ा क्षेह बढ़ गया या, उसे धूर्त और अति लोगी गीदबने छुड़वा दिया'॥ १॥ राजपुत्रैयक्तम्—'कथमेतत्?'। विष्णुदामी कथयति— राजपुत्र बोड़े—'यह कथा कैसे हैं ?' विष्णुदामी कहने लगे.

#### कथा १

# [ एक बनिया, बैल, सिंह और गीदड़ोंकी कहानी ]

'अस्ति दक्षिणापथे सुवर्णवती नाम नगरी। तत्र वर्धमानो नाम विणक् निवसति। तस्य प्रचुरेऽपि वित्तेऽपरान्वन्धूनतिसमृद्धा-न्समीक्ष्य पुनरर्थवृद्धिः करणीयेति मतिर्वभूव।

'दक्षिण दिशामें सुवर्णवती नाम नगरी है; उसमें वर्धमान नाम एक बनिया रहता था। उसके पास बहुत-सा धनमी था, परन्तु अपने दूसरे भाई बन्धुओं को अधिक धनवान् देख कर उसकी यह लालसा हुई की और अधिक धन इक्छा करना चाहिये. यतः,--

अघोऽघः पश्यतः कस्य महिमा नोपचीयते ?। उपर्युपरि पश्यन्तः सर्वे एव दरिद्रति ॥ २ ॥

क्योंकि—अपनेसे नीचे नीचे (हीन) अर्थात् दरिदियोंको देख कर किसकी महिमा नहीं बढ़ती है ? अर्थात् सबको अभिमान बढ़ जाता है, और अपनेसे ऊपर ऊपर अर्थात् अधिक धनवानोंको देख कर सब लोग अपनेको दरिदी समझते हैं ॥ २ ॥

अपरं च,—

ब्रह्महापि नरः पूज्यो यस्यास्ति विपुछं धनम् । शशिनस्तुल्यवंशोऽपि निर्धनः परिभूयते ॥ ३ ॥

और दूसरे-जिसके पास बहुत-सा धन है उस ब्रह्मघातक मनुष्यकामी सत्कार होता है और चन्द्रमाके समान अतिनिर्मल वंशमें उत्पन्न हुएमी निर्घन मनुष्यका अपमान किया जाता है ॥ ३ ॥

अन्यच,---

अव्यवसायिनमलसं दैवपरं साहसाच परिहीनम्। प्रमदेव हि वृद्धपतिं नेच्छत्युपगृहितुं लक्ष्मीः ॥ ४॥

और जैसे नवजवान स्त्री वृद्धे पितको नहीं चाहती है वैसेही लक्ष्मीमी निरुधोगी, आलसी, 'प्रारच्धमें जो लिखा है सो होगा' ऐसा मरोसा रख कर चुपचाप बैठने वाले, तथा पुरुषार्थ हीन मनुष्यको नहीं चाहती है ॥ ४ ॥ अपि च.—

बालस्यं स्त्रीसेवा सरोगता जन्मभूमिवात्सस्यम् । संतोषो भीरुत्वं षड् च्याघाता महत्त्वस्य ॥ ५ ॥

औरभी आलस्य, स्त्रीकी सेवा, रोगी रहना, जन्मभूमिका स्नेह, संतोष और डरपोकपन ये छः बार्ते उन्नतिके लिये बाधक है ॥ ५ ॥

यतः,—

संपदा सुस्थितंमन्यो भवति खल्पयापि यः। कृतकृत्यो विधिर्मन्ये न वर्धयति'तस्य ताम्॥६॥ क्योंकि-जो मतुष्य थोडीही संपत्तिसे अपनेको सुखी मानता है, विधाता समाप्तकार्य मान कर उस मतुष्यकी उस संपत्तिको नहीं बंदाता है॥६॥ अपरं च,—

निरुत्साहं निरानन्दं निर्वार्थमरिनन्दनम्। मा स्म सीमन्तिनी काचिज्ञनयेत्पुत्रमीदशम्॥ ७॥

और निरुत्साही, आनन्दरहित, पराक्रमहीन तथा शत्रुको प्रसन्न करने वाले ऐसे पुत्रको कोई स्त्री न जने अर्थात् ऐसे पुत्रका जन्म न होनाही अच्छा है ॥७॥ तथा चोक्तम्,—

> अलब्धं चैव लिप्सेत लब्धं रक्षेद्वक्षयात्। रक्षितं वर्धयेत् सम्यग्बृद्धं तीर्थेषु निश्चिपेत्॥ ८॥

जैसा कहा है — नहीं पाये धनके पानेकी इच्छा करना, पाये हुए धनकी चोरी आदि नाशसे रक्षा करना, रक्षा किये हुए धनको व्यापार आदिसे बढ़ाना और अच्छी तरह बढ़ाए धनको सत्पात्रमें दान करना चाहिये ॥ ८ ॥

यतो लब्धुमिच्छतोऽर्थयोगादर्थस्य प्राप्तिरेव। लब्धस्याप्यरिक्षि-तस्य निधेरपि स्वयं विनाशः। अपि च, अवर्धमानश्चार्थः काले स्वस्पत्ययोऽप्यञ्जनवत्क्षयमेति । अनुपभुज्यमानश्च निष्प्रयोजन एव सः।

क्योंकि लामकी इच्छा करने वालेको धन मिलताही है, एवं प्राप्त हुए परंतु रक्षा नहीं किये गये खजानेकाभी अपने आप नाश हो जाता है, औरभी यह है कि-बढ़ाया नहीं गया धन कुछ कालमें थोड़ा थोड़ा व्यय हो कर काजलके समान नाश हो जाता है, और नहीं भोगा गया भी खजाना दृथा है।

तथा चोक्तम्,—

धनेन किं यो न ददाति नाश्चते वलेन किं यश्च रिपूच वाधते। श्चतेन किं यो न च धर्ममाचरेत् किमात्मना यो न जितेन्द्रियो भवेत्॥९॥

जैसा कहा है — उस धनसे क्या है ? जो न देता है और न खाता ( उपभोग करता ) है; उस बलसे क्या है ? जो बैरियोंको नहीं सताता है, उस शास्त्रसे क्या है ? जो धर्मका आचरण नहीं करता है; और उस आत्मासे क्या है ? जो जितेंद्रिय नहीं है ॥ ९ ॥ यतः,—

जलबिन्दुनिपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। स हेतुः सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च ॥ १०॥

क्योंकि—जैसे जलकी एक एक बूंदके गिरनेसे धीरे २ घड़ा भर जाता है वहीं कारण सब प्रकारकी विद्याओंका, धनका और धर्मकामी है ॥ १० ॥

> दानोपभोगरहिता दिवसा यस्य यान्ति वै । स कर्मकारभस्रेव श्वसन्नपि न जीवति' ॥ ११ ॥

दान और भोगके विना जिसके दिन जाते हैं वह छुदारकी धोंकनीके समान सांस छेता हुआभी मरेके समान है ॥ ११ ॥

इति संचिन्त्य नन्दकसंजीवकनामानौ वृषभौ धुरि नियोज्य शकटं नानाविधद्रव्यपूर्णं कृत्वा वाणिज्येन गतः कश्मीरं प्रति । यह सोच कर नन्दक और संजीवक नाम् दो बैलोंको जुएमें जोत कर और छकडेको नाना प्रकारकी वस्तुओंसे लाद कर व्यापारके लिये काश्मीरकी ओर गया। अन्यश्च,—

> अञ्जनस्य क्षयं दृष्ट्वा वल्मीकस्य च संचयम् । अवन्ध्यं दिवसं कुर्याद्दानाध्ययनकर्मसु ॥ १२ ॥

और दूसरे—काजलके क्रम कमसे घटनेको और वल्मीक नाम चीटीके संब-यको देख कर, दान, पढ़ना और कामधंधामें दिनको सफल करना चाहिये ॥१२॥ यतः,—

कोऽतिभारः समर्थानां किं दूरं व्यवसायिनाम् ?। को विदेशः सविद्यानां कः परः प्रियवादिनाम् ?॥ १३॥

क्योंकि—वलवानोंको अधिक बोझ क्या है १ और उद्योग करने वालोंको क्या दूर है १ और विद्यावानोंको विदेश क्या है १ और मीठे बोलने वालोंका शत्रु कौन है १ ॥ १३ ॥

अथ गच्छतस्तस्य सुदुर्गनाम्नि महारण्ये संजीवको अञ्चजातु-र्निपतितः।

फिर उस जाते हुएका, सुदुर्ग नाम घने वनमें, संजीवक घुटना टूटनेसे गिर पडा। तमालोक्य वर्धमानोऽचिन्तयत्-

'करोतु नाम नीतिक्षो व्यवसायमितस्ततः। फलं पुनस्तदेवास्य यद्विधेर्मनिस स्थितम्॥ १४॥

उसे देख कर वर्धमान चिंता करने लगा—'नीति जानमें वाला इधर उधर भक्टे ही व्यापार करे, परंतु उसको लाभ उतना ही होता है कि जितना विधाताके जीमें है ॥ १४ ॥

किंतु,—

विस्तयः सर्वथा हेयः प्रत्यूहः सर्वकर्मणाम्। तसाद्विस्तयमुत्सुज्य साध्ये सिद्धिर्विधीयताम्'॥ १५॥

परंतु—सब कार्योंको रोकने वाले संशयको छोड देना चाहिये, एवं संदेहको छोड़ कर, अपना कार्य सिद्ध करना चाहिये'॥ १५॥

इति संचिन्त्य संजीवकं तत्र परित्यज्य वर्धमानः पुनः खयं धर्मपुरं नाम नगरं गत्वा महाकायमन्यं वृषभमेकं समानीय धुरि नियोज्य चलितः। ततः संजीवकोऽपि कथंकथमपि खुरत्रये भारं कृत्वोत्थितः।

यह विचार कर संजीवकको वहां छोड़ कर-फिर वर्धमान आप धर्मपुर नाम नगरमें जा कर एक दूसरे वड़े शरीर वाले बैलको ला कर जुएमें जोत कर चल दिया। फिर संजीवकभी बड़े कष्टसे तीन खुरोंके सहारे उठ कर खड़ा हुआ।

यतः,—

निमग्नस्य पयोराशौ पर्वतात्पतितस्य च । तक्षकेणापि दृष्टस्य आयुर्मर्माणि रक्षति ॥ १६ ॥

क्योंकि—समुदमें ड्वे हुएकी, पर्वतसे गिरे हुएकी और तक्षक नाम सर्पसे इसे हुएकी आयुकी प्रवलता मर्म ( जीवनस्थान )की रक्षा करती है।। १६॥

नाकाले म्रियते जन्तुर्विद्धः शरशतैरपि । कुशाग्रेणैव संस्पृष्टः प्राप्तकालो न जीवति ॥ १७ ॥

जो काल न होय तो सैंकड़ों वाणोंके विंधनेसेमी प्राणी नहीं मरता है और जो काल आ जाय तो केवल कुशाकी नोंकसे छूतेही मर जाता है ॥ १७ ॥ अरक्षितं तिष्ठति दैवरक्षितं सुरक्षितं दैवहतं विनइयति । जीवत्यनाथोऽपि वने विसर्जितः कृतप्रयत्नोऽपि गृहे न जीवति ॥ १८ ॥

दैवसे रक्षा किया हुआ, विना रक्षाके भी ठहरता (वच जाता) है, और अच्छी तरह रक्षा किया हुआ भी, दैवका मारा हुआ नहीं बचता है, जैसे वनमें छोड़ा हुआ सहायहीनभी जीता रहता है, घर पर कई उपाय करनेसेमी नहीं जीता है ॥ १८॥

ततो दिनेषु गच्छत्सु संजीवकः खेच्छाहारविहारं कृत्वारण्यं आम्यन् हृष्टपुष्टाङ्गो वलवन्ननाद् । तिस्मिन्वने पिङ्गलकनामा सिंहः स्रभुजोपार्जितराज्यसुखमनुभविन्नवसति ।

फिर कितनेही दिनोंके बाद संजीवक अपनी इच्छानुसार खाता पीता वनमें फिरता फिरता हुए पुष्ट हो कर ऊंचे स्वरसे डकराने लगा; उसी बनमें पिंगलक नाम एक सिंह अपनी भुजाओं ( खबल )से पाये हुए राज्यके सुखका भोग करता हुआ रहता था.

### तथा चोक्तम्-

नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते मृगैः। विक्रमार्जितराज्यस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता॥ १९॥

जैसा कहा है-मृगोंने सिंहका न तो राज्यतिलक किया और न संस्कार किया परंतु सिंह अपने आपही पराक्रमसे राज्यको पा कर मृगोंका राजा होना दिखला-ता है ॥ १९ ॥

स चैकदा पिपासाकुलितः पानीयं पातुं यमुनाकच्छमगच्छत्।
तेन च तत्र सिंहेनाननुभूतपूर्वकमकालघनगर्जितमिव संजीवकनर्दितमश्रावि। तच्छुत्वा पानीयमपीत्वा स चिकतः परिवृत्य
स्वस्थानमागत्य किमिदमित्यालोचयंस्तूणीं स्थितः। स च तथाविधः करटकदमनकाभ्यामस्य मित्रपुत्राभ्यां श्रुगालाभ्यां दृष्टः।
तं तथाविधं दृष्ट्या दमनकः करटकमाह—'सखे करटक! किमित्ययमुदकार्थी स्वामी पानीयमपीत्वा सचिकतो मन्दं मन्दमव-

सिहद्भेदः २०-

तिष्ठते?'। करटको त्रूते—'मित्र दमनक! अस्मन्मतेनास्य सेवैव न क्रियते। यदि तथा भवति तर्हि किमनेन खामिचेष्टानिरूपणे-नासाकम् १ यतोऽनेन राज्ञा विनाऽपराधेन चिरमवधीरिताभ्या-मावाभ्यां महदुःखमनुभूतम्।

और वह एक दिन प्याससे व्याकुल होकर पानी पीनेके लिये यसुनाके किनारे पर गया। और वहां उस सिंहने नवीन कुऋतुकालके मेघकी गर्जनाके समान संजीवकका उकराना सुना। यह सुन कर पानीके बिना पिये वह घबराया-सा लीट कर अपने स्थान पर आ कर 'यह क्या है?' यह सोचता हुआ चुपसा बैठ गया। और उसके मंत्रीके बेटे दमनक और करटक दो गीदड़ोंने उसे वैसा वैठा देखा। उसको इस दशामें देख कर दमनकने करटकसे कहा-'भाई करटक! यह क्या बात है कि, प्यासा खामी पानीको बिना पिये उरसे धीरे धीरे आ बैठा है?' करटक बोला-'भाई दमनक! हमारी समझसे तो इसकी सेवाही नहीं की जाती है। जो ऐसे बैठा भी है तो हमें खामीकी चेष्टाका निर्णय करनेसे क्या प्रयोजन है? क्योंकि इस राजासे बिना अपराध वहुत काल तक तिरस्कार किये गये हम दोनोंने बड़ा दु:ख सद्दा है॥

सेवया धनमिच्छद्भिः सेवकैः पश्य यत्कृतम् । स्वातन्त्रयं यच्छरीरस्य मृहैस्तद्पि हारितम् ॥ २०॥

सेवासे धनको चाहने वाले सेवकोंने जो किया सो देख कि शरीरकी खतंत्र-तामी मूर्खोंने हार दी है ॥ २०॥

अपरं च,-

शीतवातातपक्केशान्सहन्ते यान्पराश्रिताः । तदंशेनापि मेधावी तपस्तस्वा सुखी भवेत् ॥ २१ ॥

और दूसरे—जो पराधीन हो कर जाड़ा, हवा और धूपमें दुःखोंको सहते हैं उस दुःखके छोटेसे छोटे भागसे तप (खल्गही दुःख सहन ) करके बुद्धिमान् सुखी हो सकता है ॥ २१ ॥

अन्यच्च,—

एतावज्जन्मसाफल्यं यदनायत्तवृत्तिता। ये पराधीनतां यातास्ते वै जीवन्ति के मृताः॥ २२॥ और-साधीनताका होनाही जन्मकी सफलता है, और जो पराधीन होने परभी जीते (कहलाते ) हैं तो मरे कौनसे हैं ? अर्थात् वेही मरेके समान हैं जो पराधीन हो कर रहते हैं ॥ २२ ॥ अपरं च.—

, एहि गच्छ पतोत्तिष्ठ वद मौनं समाचर । एवमाञाग्रहत्रस्तैः कीडन्ति धनिनोऽर्थिभिः ॥ २३ ॥

और दूसरे-धनवान् पुरुष, आशारूपी ग्रहसे भरमाये गये हुए याचकोंके साथ, 'इधर आ, चला जा, बैठ जा, खड़ा हो, बोल, चुपसा रह' इस तरह खेल किया करते हैं ॥ २३ ॥ किंच.—

अबुधैरर्थलाभाय पण्यस्त्रीभिरिच खयम् । आत्मा संस्कृत्य संस्कृत्य परोपकरणीकृतः ॥ २४ ॥

और जैसे वेश्या दूसरोंके लिये सिंगार करती है वैसेही मूर्खोंनेभी धनके लाभ-के लिये अपनी आत्माको संस्कार करके हृष्ट पुष्ट बनवा कर पराये उपकारके लिये कर रक्खी है ॥ २४॥ किंच.—

या प्रकृत्यैव चपला निपत्तत्यशुचावपि।

स्वामिनो वहु मन्यन्ते दृष्टिं तामिप सेवकाः ॥ २५ ॥ और जो दृष्टि सभावहीसे चपल है और मल, मूत्र आदि नीची वस्तुओं परभी गिरती है ऐसी स्वामीकी दृष्टिका सेवकलोग बहुत गौरव करते हैं ॥ २५ ॥ अपरं च.—

मौनान्मूर्खः प्रवचनपद्धवीतुलो जल्पको वा क्षान्त्या भीक्ष्यदि न सहते प्रायशो नाभिजातः । भ्रृष्टः पार्श्वे वसति नियतं दूरतश्चाप्रगरभः सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः ॥ २६॥

और जुपचाप रहनेसे मूर्ज, बहुत बातें करनेमें चतुर होनेसे उन्मत्त अथवा वातून, क्षमाश्रील होनेसे उरपोक, न सहन सकनेसे नीतिरहित (अकुलोन), सबंदा पास रहनेसे ढीठ, और दूर रहनेसे घमंडी कहलाता है. इसलिये सेवाका धर्म बड़ा रहस्यमय है (सब क्रेश सहन करनेवाले) योगियोंसेमी पहचाना नहीं जा सका है ॥ २६॥

विशेषतञ्ज,---

प्रणमत्युत्रतिहेतोर्जीवितहेतोर्विमुञ्चति प्राणान्। दुःखीयति सुखहेतोः, को मूढः सेवकादन्यः?॥ २७॥

और विशेष बात यह है कि—जो उन्नतिक लिये झकता है, जीनेके लिये प्राणका भी त्याग करता है, और सुखके लिये दुःखी होता है, ऐसा सेवकको छोड़ और कौन भला मूर्ख हो सकता है ?'॥ २७॥

दमनको बूते—'मित्र! सर्वथा मनसापि नैतत्कर्तव्यम्। यतः,—

कथं नाम न सेव्यन्ते यत्नतः परमेश्वराः। अचिरेणैव ये तुष्टाः पूरयन्ति मनोरथान्॥ २८॥

दमनक बोला-'भित्र! कभी यह बात मनसेभी नहीं करनी चाहिये, क्योंकि स्वामियोंकी सेवा यक्रसे क्यों नहीं करनी चाहिये, जो सेवासे प्रसन्न हो कर शीव्र (सेवकके) मनोरथ पूरे कर देते हैं ॥ २८॥

अन्यच पश्य,—

कुतः सेवाविहीनानां चामरोद्धृतसंपदः। उद्दण्डघवळच्छत्रं वाजिवारणवाहिनी'॥ २९॥

और दूसरे देखो—खामीकी सेवा नहीं करने वालोंको चमरके हुलावसे युक्त ऐश्वर्य तथा ऊंचे दंड वाळे श्वेत छत्र और घोढ़े हाथियोंकी सेना कहां घरी है ? ॥ २९ ॥

करटको ब्र्ते—'तथापि किमनेनासाकं व्यापारेण ? यतोऽव्यापा-रेषु व्यापारः सर्वेथा परिहरणीयः।

करटक बोला-'तोमी हमको इस कामसे क्या प्रयोजन है ? क्योंकि अयोग्य कामोंमें व्यापार (अनिधकृत चेष्टा) करना सर्वथा त्यागनेके योग्य है ॥ पद्य,—

> अव्यापारेषु व्यापारं यो नरः कर्तुमिच्छति । स भूमो निहतः रोते कीलोत्पाटीच वानरः'॥ ३०॥

देख-जो मनुष्य नहीं करनेके कामोंमें (पडना) व्यापार करना चाहता है वह कील्के उखाइने वाळे बंदरकी तरह धरती पर मृत्युशायी होता है ॥ ३०॥ दमनकः पृच्छति—कथमेतत् ?'। करटकः कथयति—

दमनक पूछने लगा—'यह कथा कैसे है ?' तब करटक कहने लगा।—

#### कथा २

## [ अनिधकृत चेष्टा करने वाले बंदरकी कहानी २ ]

'अस्ति मगधदेशे धर्मारण्यसंनिहितवसुधायां गुभदत्तनामा कायखेन विहारः कर्तुमारन्धः। तत्र करपत्रदार्यमाणेकस्तम्मस्य कियहरस्पाटितस्य काष्ठखण्डद्वयमध्ये कीलकः स्त्रधारेण निहितः। तत्र वलवान्वानरयूथः कील्रजागतः। एको वानरः काल्रेमेरत इव तं कीलकं हस्ताभ्यां धृत्वोपविष्टः। तत्र तस्य मुष्कद्वयं लम्बमानं काष्ठखण्डद्वयाभ्यन्तरे प्रविष्टम्। अनन्तरं स च सहजचपलतथा महता प्रयत्नेन तं कीलकमारुष्टवान्। आरुष्टे च कीलके चूर्णिताण्डद्वयः पञ्चत्वं गतः। अतोऽहं व्यीमि—''अव्यापारेषु व्यापारम्" इत्यादि'॥ दमनको चूते—'तथापि स्वामिचेष्टानिरूपणं सेवकेनावद्यं करणीयम्।'—करटको जूते—'सर्वसिन्नधिकारे य एव नियुक्तः प्रधानमन्त्री स करोतु। यतोऽनुजीविना पराधिकारचर्चा सर्वथा न कर्तव्या।

'मगध देशमें धर्मारण्यके पास किसी प्रदेशमें ग्रुभदत्त नामक कायस्थने एक मन्दिर बनवाना आरंभ किया । वहां आरेसे चीरा हुआ लठ्ठा जो कितनीही दूर तक फट रहा था; उस काटके दोनों भागोंके बीचमें बढ़ईने कील ठोक दी थी। वहां बलवान बन्दरोंका छुंड खेलता हुआ आया। एक बन्दर मृत्युसे प्रेरित हुएके समान उस लकड़ीकी खंटीको दोनों हाथोंसे पकड़ कर बैठ गया। वहां उसके लटकते हुए दोनों अंडकोश, उस काटके दोनों भागोंकी संदमें लटक पड़े और फिर उसने खभावकी चंचलतासे बड़े बड़े उपाय करके खंटीको खींच लिया, और खंटीको खींचतेही उसके दोनों अंडकोश पिचले जाने पर वह मर गया॥ इसलिये में कहता हूं—"विना कामके कामोंमें पड़ना" इत्यादि"॥ दमनकने कहा—'तोभी सेवकको खामीके कामका विचार अवस्य करना चाहिये॥' करटक बोला—'जो सब काम पर अधिकारी प्रधान मंत्री हो वही करे। क्योंक सेवकको पराये कामकी चर्चा कभी नहीं दरनी चाहिये॥ पदय.—

पराधिकारचर्चां यः कुर्यात् स्वामिहितेच्छया । स विपीदति चीत्काराद्वर्दमस्ताडितो यथा ॥ ३१ ॥ देख,—जो खामीके हितकी इच्छासे पराये अधिकारकी चर्चा करता है वह रेंकनेसे मारे गये गधेकी तरह मारा जाता है ॥ ३१॥

दमनकः पृच्छति—'कथमेतत् ?'। करटको बूते— दमनक पूछने लगा—'यह कथा कैसे है ?' करटक कहने लगा।—

### कथा ३

# [ धोवी, घोबन, गधा और कुत्तेकी कहानी ३ ]

'अस्ति वाराणस्यां कर्पूरपटको नाम रजकः। स चाभिनववय-स्कया वध्वा सह चिरं निधुवनं कृत्वा निर्भरमालिङ्ग्य प्रसुप्तः। तदनन्तरं तद्वहद्वव्याणि हर्तुं चौरः प्रविष्टः। तस्य प्राङ्गणे गर्दभो वद्धस्तिष्ठति, कुकुरश्चोपविष्टोऽस्ति । अथ गर्दभः श्वानमाह— 'सखे! भवतस्तावद्यं व्यापारः। तत्किमिति त्वमुचैः शब्दं कृत्वा स्वामिनं न जागरयसि ?' कुकुरो बूते—'भद्र! मम नियोगस्य चर्चा त्वया न कर्तव्या। त्वमेव किं न जानासि यथा तस्याहर्निशं गृहरक्षां करोमि । यतोऽयं चिरान्निर्वृतो ममोपयोगं न जानाति। तेनाधुनापि ममाहारदाने मन्दादरः। यतो विना विधुरदर्शनं स्वामिन उपजीविषु मन्दादरा भवन्ति।'

'वनारसमें एक कर्पूरपटक नामक धोबी रहता था। वह नवजवान अपनी स्त्रीके साथ बहुत काल तक विलास करके, और अखन्त छातीसे चिपटा कर सो गया। इसके बाद उसके घरके द्रव्यको चुरानेके लिये चोर अंदर घुसा। उसके आंगनमें एक गधा बंधा था और एक उत्ता भी बैठा था। इतनेमें गधेने कुत्तेसे कहा—'मित्र ! यह तेरा काम है, इसलिये क्यों नहीं ऊंचे शब्दसे मोंक कर खामीको जगाता है ?' कुता बोला—'भाई! मेरे कामकी चर्चा तुझे नहीं करनी चाहिये, और क्या तू सचमुच नहीं जानता है कि जिसप्रकार में उनके घरकी रखवाली रातदिन करता हूं, पर वैसा वह बहुत कालसे निश्चित होकर मेरे उपयोगको नहीं मानता है; इसलिये आजकल वह मेरे आहार देनेमें भी आदर (फिक्ष )कम करता है। क्योंकि विना आपत्तिके देखें खामी सेवकों पर थोड़ा आदर करते हैं।

## गर्दभो बूते—'श्रुणु रे वर्वर !

याचते कार्यकाले यः स किंभृत्यः स किंसुहृत्।'
गधा बोला—'मुन रे मूर्ख! जो कामके समय पर माँगे वह निन्दित सेवक
और निन्दित मित्र है.'

कुकुरो ब्रुते—

'भृत्यान्संभाषयेद्यस्तु कार्यकाले स किंप्रभुः ॥ ३२ ॥

कुत्ता बोला-'जो काम अटकने पर सेवकोंसे (केवल अपने खार्थके खातर) मीठी मीठी बातें करे वह तो निहिदत खामी है ॥ ३२ ॥ यतः,—

आश्रितानां भृतौ स्नामिसेवायां धर्मसेवने 🎉 पुत्रस्योत्पादने चैव न सन्ति प्रतिहस्तकाः' ॥ ३३ ॥

क्योंकि आश्रितोंके पालन-पोषणमें, खामीकी सेवामें, धर्मकी सेवा (आचरण) करनेमें, और पुत्रके उत्पन्न करनेमें, प्रतिनिधि (एवजी) नहीं होते हैं अर्थात् ये काम अपने आपही करनेके हैं, दूसरेसे करानेके योग्य नहीं हैं'॥ ३३॥ ततो गर्दभः सकोपमाह—'अरे दुप्रमते! पापीयांस्त्वं यद्विपत्तौ स्वामिकार्य उपेक्षां करोषि। भवतु तावत्, यथा खामी जाग-रिष्यति तन्मया कर्तव्यम्।

फिर गंधा झुंझला कर बोला-'अरे दुष्टवुद्धि! तृ बड़ा पापी है, कि विपत्तिमें खामीके कामकी अवहेलना करता है। ठीक, जिस किसी भी प्रकार से खामी जग जावे ऐसा में तो अवश्य कहुँगा ॥

यतः,—

पृष्ठतः सेवयेद्र्कं जठरेण हुताशनम्। खामिनं सर्वभावेन परलोकममायया'॥ ३४॥

क्योंकि—पीठके वल धृप खाय, पेटके वल अग्निसे तापे, खामीकी सब प्रकारसे (वफादारीसे) और परलोककी बिना कपटसे सेवा करनी चाहिये ॥३४॥ इत्युक्त्वातीय चीत्कारदाब्दं कृतवान् । ततः स रजकस्तेन ची-त्कारेण प्रवुद्धो निद्राभङ्गकोपादुत्थाय गर्दभं लगुडेन ताडया-मास । तेनासो पञ्चत्वमगमत् । अतोऽहं ब्रवीमि—"पराधि- कारचर्चाम्" इत्यादि ॥ पदय । पश्नामन्वेषणमेवास्नियोगः । स्वनियोगचर्चा कियताम् । (विमृश्य) किंत्वद्य तया चर्चया न प्रयोजनम् । यत आवयोर्भक्षितशेषाद्वारः प्रचुरोऽस्ति ।' दमनकः सकोषमाद्द—'वः प्रमाद्वारार्था भवान्केवळं राजानं सेवते ? एतद्युक्तमुक्तं त्वया ।

यह कह कर उसने अलंत रेंकनेका शब्द किया। तब वह धोबी उसके चिल्लानेसे जाग उठा और नींद टूटनेके कोधके मारे उठ कर लकड़ीसे गधेको मारा कि जिससे वह मर गया। इसलिये में कहता हूं-'पराये अधिकारकी चर्चाको" इलादि ॥ देख-पशुओंका ढूंढना हमारा काम है ॥ अपने कामकी चर्चा करो। (सोच कर) परन्तु आज उस चर्चासे कुछ प्रयोजन नहीं॥ क्योंकि अपने दोनोंके भोजनसे बचा हुआ आहार बहुत धरा है। दमनक कोधसे बोला-'क्या तुम केवल भोजनकेही अधीं हो कर राजाकी सेवा करते हो? यह तुमने अथोग्य कहा।

यतः,—

सुद्धदामुपकारकारणा-द्विषतामप्यपकारकारणात् । नृपसंश्रय इप्यते वुधै-र्जटरं को न विभर्ति केवलम् ॥ ३५ ॥

क्योंकि-मित्रोंके उपकारके लिये, और शत्रुओंके अपकारके लिये चतुर मनुष्य राजाका आश्रय करते हैं (याने अपने मित्र या आप्तके हितके लिये और शत्रुके नाशके लियेही राजाश्रय किया जाता है) और केवल पेट कीन नहीं भर लेता हैं ? अर्थात् सभी भरते हैं ॥ ३५॥

जीविते यस्य जीविन्त विमा मित्राणि वान्धवाः। सफलं जीवितं तस्य आत्मार्थे को न जीविति ?॥ ३६॥ जिसके जीनेसे बाह्मण, मित्र और भाई जीते हैं उसीका जीवन सफल है और केवल अपने (खार्थके) लिये कौन नहीं जीता है ?॥ ३६॥ अपि च.—

> यस्मिजीवति जीवन्ति बहवः स तु जीवतु । काकोऽपि किं न कुरुते चञ्चवा स्रोदरपूरणम १॥ ३७॥

औरमी-जिसके जीनेसे बहुतसे लोग जिये वह तो सचमुच जिया, और यों तो काकमी क्या चोंचसे अपना पेट नहीं भर छेता है ? ॥ ३७ ॥ पर्य,—

पञ्चभिर्याति द।सत्वं पुराणैः कोऽपि मानवः।
कोऽपि लक्षैः कृती कोऽपि लक्षैरपि न लभ्यते ॥ ३८॥
देख-कोई मनुष्य पांच पुराण में दासपनेको करने लगता है, कोई लाख में
करता है और कोई एक लाखमेंभी नहीं मिलता है ॥ ३८॥
अन्यच,—

मनुष्यजातौ तुल्यायां भृत्यत्वमितगर्हितम् ।
प्रथमो यो न तत्रापि स किं जीवत्सु गण्यते ? ॥ ३९ ॥
और दूसरे-मनुष्योंको समान जातिमें सेवकाई काम करना अति निन्दित है
और सेवकोंमेंभी जो प्रथम अर्थात् सबका मुखिया नहीं है क्या वह जीते हुओंमें
गिना जा सकता है ? अर्थात् उसका जीना और मरना समान है ॥ ३९ ॥
तथा चोक्तम्,—

वाजिवारणळोहानां काष्ठपाषाणवाससाम्। नारीपुरुषतोयानामन्तरं महदन्तरम्॥ ४०॥

जैसा कहा है-घोदा, हाथी, लोहा, काष्ठ, पत्थर, वस्न, स्त्री, पुरुष और जल इस प्रत्येक्में बढ़ा अन्तर है ॥ ४० ॥ तथा हि, स्वटपमध्यतिरिच्यते ।

और उसी प्रकार-थोड़ा बहुतभी गिना जाता है. खरुएसायुवसावशेषमिलनं निर्मासमप्यस्थिकं

श्वा लब्ध्वा पारतीयमेति न भवेत्तस्य क्षुघः शान्तये। सिंहो जम्बुकमञ्जूमाः तमपि त्यक्त्वा निहन्ति द्विपं,

सर्वः कुच्छ्रगतोऽपि वाञ्छति जनः सत्त्रानुरूपं फलम्॥४१॥ कुत्ता थोदी नस तथा चरवीसे मलिन विना मांसकी हड्डीको पा कर उसीमें संतोष कर लेता है, कुछ उससे उसकी भूख दूर नहीं होती है; और सिंह गोदमें आये हुए सियारको भी छोद कर हाथीको मारता है इसलिये सब प्राणी क्रेशको सह कर भी अपने पराक्रमके अनुसार फलकी इच्छा करते हैं॥ ४९॥

१ पुराण=८० कीर्डा याने एक पैसा; ६४ कीडीका एक पैसा माना जाता है.

अपरं च, सेव्यसेवकयोरन्तरं पश्य,—

लाङ्क् चालनमधश्चरणावपातं भूमौ निपत्य वदनोद्रदर्शनं च। श्वा पिण्डदस्य कुरुते गजपुंगवस्तु धीरं विलोकयति चादुशतैश्च भुङ्के॥ ४२॥

और दूसरे-सामी और सेवकका मेद देखो-कुत्ता, इकडा देने वालोंके सामने पूछको हिलाता है, उसके चरणोंमें गिरता है, धरती पर लेट कर अपना मुख और पेट दिखाया करता है, परन्तु श्रेष्ठ हाथी तो खामीको धीरजसे देखता है, और सौ सौ उपाय करनेसे खाता है ॥ ४२ ॥

किंच,—

यजीव्यते क्षणमि प्रथितं मनुष्यै-विंद्यानविक्रमयशोभिरभज्यमानम् । तन्नाम जीवितमिद्द प्रवदन्ति तज्ज्ञाः काकोऽपि जीवित चिराय वर्छि च भुङ्के ॥ ४३॥

और शास्त्रज्ञान, पराक्रम, तथा यशसे विख्यात होकर जो मनुष्य क्षणभर भी जीते हैं, उसी जीनेको इस दुनियामें पण्डित लोग सफल कहते हैं, और यों तो काकमी बहुत दिन तक जीता है और खुराक खाता है ॥ ४३ ॥

अपरं च,—

यो नात्मजे न च गुरौ न च भृत्यस्रौं दीने दयां न कुरुते न च वल्कुग्रमें। किं तस्य जीवितफलेन मनुष्यलोके काकोऽपि जीवित चिराय वार्लं च भुङ्के॥ ४४॥

और दूसरा—जो न पुत्र पर, न गुरु पर, न सेवकों पर, और न दीन बांधवों पर दया करता है उसके जीनेके फलसे मनुष्यलोकमें क्या है, और यों तो काकमी बहुत काल तक जीता है और बिल खाता है अर्थात् केवल पेट भरनाही जीवनका फल नहीं है ॥ ४४॥ अपरमपि,-

., अहितहितविचारशून्यवुद्धेः श्रुतिसमयैर्बहुभिस्तिरस्कृतस्य । उदरभरणमात्रकेवलेच्छोः

ुद्दपरामात्रक्षवळच्छाः पुरुषपशोश्च पशोश्च को विशेषः ?'॥ ४५॥

औरभी-हित और अहितके विचार करनेमें जडमित वाला, और शास्त्रके ज्ञानसे रहित होकर जिसकी इच्छा केवल पेट भरनेकी ही रहती है, ऐसा पुरुषक्ष्पी पश्च और सचमुच पश्चमें कोनसा अन्तर समझा जा सकता है? अर्थात् ज्ञानहीन एवं केवल भोजनकी इच्छा रखने वालेसे घास खाकर जीने वाला पश्च अच्छा है।। ४५॥

कररको त्र्ते—'आवां तावदप्रधानौ। तद्प्यावयोः किमनया विचारणया?'। दमनको त्र्ते—'कियता कालेनामात्याः प्रधानतामप्रधानतां वा लभन्ते।

करटक वोला-'हम दोनों मंत्री नहीं हैं फिर हमें इस विचारसे क्या ?' दमनक बोला-'कुछ कालमें मंत्री प्रधानता वा अप्रधानताको पाते हैं ।

यतः,---

न कस्यचित्कश्चिदिह स्वभावा-द्भवत्युदारोऽभिमतः खलो वा । लोके गुरुत्वं विपरीततां वा स्रचेष्टितान्येव नरं नयन्ति ॥ ४६॥

क्योंकि — इस दुनियामें कोई किसीका खभावसे अर्थात् जन्मसे सुक्षील अध-वा दुष्ट नहीं होता है; परन्तु मनुष्यको अपने कर्मही बद्दपनको अथवा नीचपन-को पहुंचाते हैं ॥ ४६ ॥

किंच,-

आरोप्यते शिला शैले यत्नेन महता यथा। निपात्यते क्षणेनाधस्तथात्मा गुणदोषयोः॥ ४७॥

और जैसे पर्वत पर बड़े यक्षसे पाषाणकी सिला चढ़ाई जाती है और छिनभ-रमें दुलका दी जाती है वैसेही मनुष्यके चित्तकी वृत्तिभी गुण और दोषमें लगाई और हटा ली जाती है अर्थात मनुष्यकी उन्नति कठिनतासे और अवनति सहज-में हो सकती है ॥ ४७ ॥ यात्यघोऽघो वजत्युचैर्नरः खैरेव कर्मभिः। कृपस्य खनिता यद्धत्याकारस्रेव कारकः॥ ४८॥

मनुष्य अपनेही कर्मोंसे कुएके खोदने वालेके समान नीचे और राजभवनके बनाने वालेके समान ऊपर जाता है; अर्थात् मनुष्य अपना उच (अच्छे) कर्मोंसे उम्रतिको मौर हीन (खराब) कर्मोंसे अवनतिको पाता है ॥ ४८॥

तद्भद्भम् । स्वयक्षायत्तो ह्यात्मा सर्वस्य ।' करटको ब्रूते—'अथ भवार्निक ब्रवीति ?'। स आह—'अयं तावत्स्वामी पिङ्गलकः क्रतोऽपि कारणात्सचिकतः परिवृत्योपविष्टः ।' करटको ब्रूते— 'किं तत्त्वं जानासि ?'। दमनको ब्रूते—'किमत्राविदितमस्ति ?

इसिलये यह ठीक है कि सबकी आत्मा अपनेही यहां के आधीन रहती है।' करटक बोला-'तुम अब क्या कहते हो?' वह बोला-'यह खामी पिंगलक किसी न किसी कारणसे घबराया-सा लौट करके आ वैठा है।' करटकने कहा-'क्या तुम इसका मेद जानते हो?' दमनक बोला-'इसमें नहीं जाननेकी क्या वात है?

उक्तं च,—

उदीरितोऽर्थः पशुनापि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति देशिताः । अनुक्तमप्यूहति पण्डितो जनः परेक्तितक्षानफला हि बुद्धयः ॥ ४९ ॥

और कहा है —जताए हुए अभिप्रायको पद्यभी समझ छेता है और हांके हुए घोड़े और हाथीमी बोझा ढोते हैं। पण्डित कहे निनाही मनकी बात तर्कसे जान छेता है; क्योंकि पराये चित्तका मेद जान छेनाही बुद्धियोंका फल है॥ ४९॥

> आकारैरिङ्गितैर्गत्या चेष्टया भाषणेन च । नेत्रवक्कविकारेण लक्ष्यतेऽन्तर्गतं मनः ॥ ५०॥

आकारसे, हृदयके भावसे, चालसे, कामसे, बोलनेसे और नेत्र और मुंहके विकारसे, औरोंके मनकी बात जान छी जाती है।। ५०॥

अत्र भयप्रस्तावे प्रकाबलेनाहमेनं खामिनमात्मीयं करिष्यामि । इस भयके युक्तावमें बुद्धिके बलसे में इस खामीको अपना कर लंगा ॥

্য সংসাদী

यतः,—

प्रस्तावसद्दशं वाक्यं सद्भावसद्दशं प्रियम् । आत्मशक्तिसमं कोपं यो जानाति स पण्डितः' ॥ ५१ ॥ क्योंकि—जो प्रसंगके समान वचनको, श्लेदके सदश मित्रको और अपनी सामर्थ्यके सदश कोधको समझता है वह बुद्धिमान् हैं' ॥ ५१ ॥ करटको चूते—'सखे! त्वं सेवानभिक्षः । करटक बोला—'मित्र! तुम सेवा करना नहीं जानते हो ।

पद्य,-

बनाहूतो विशेद्यस्तु अपृष्टो बहु भाषते । आत्मानं मन्यते भीतं भूपालस्य स दुर्मतिः'॥ ५२॥

देखो—जो मनुष्य विना बुलाये घुसे, और विना पूछे बहुत बोलता है, और अपनेको राजाका प्रिय मित्र समझता है वह मूर्ज है' ॥ ५२ ॥ दमनको ब्रूते—'भद्र! कथमहं सेवानभिन्नः ? दमनक बोला—'भाई! मैं सेवा करना क्यों नहीं जानता हं?

पश्य,---

किमप्यस्ति सभावेन सुन्दरं वाष्यसुन्दरम्। यदेव रोचते यसौ भवेत्तत्तस्य सुन्दरम्॥ ५३॥ देखो—कोई वस्तु स्रभावसे अच्छी और बुरी होती है, जो जिसको रुवती है वही उसको सुन्दर लगती है॥ ५३॥ यतः.—

यस्य यस्य हि यो भावस्तेन तेन हि तं नरम्। अनुप्रविदय मेधावी क्षिप्रमात्मवर्शं नयेत्॥ ५४॥

क्योंकि-बुद्धिमानको चाहिये कि जिस मनुष्यका जैसा मनोरथ होय उसी अभिप्रायको प्यानमें रख कर एवं उस पुरुषके पेटमें घुस कर उसे अपने क्शमें कर छै॥ ५४॥

अन्यश्च,--

कोऽत्रेत्यहमिति त्र्यात्सम्यगादेशयेति च। आज्ञामवितथां कुर्याचथाशक्ति महीपतेः॥ ५५॥ और दूसरे-यहां कीन है ? में हूं; कृपा कर आज्ञा कीजिये, ऐसा कहना चाहिये और जहां तक हो सके राजाकी आज्ञाको सफल करनी चाहिये ॥ ५५॥ अपरं च,—

> अन्पेच्छुर्धृतिमान् प्राज्ञञ्छायेवानुगतः सदा । आदियो न विकल्पेत स राजवसतौ वसेत्'॥ ५६॥

और थोड़ा चाहने वाला, धैर्यवान, पिडत तथा सदा छायाके समान पीछे चलने वाला और जो आज्ञा पाने पर सोच विचार न करे, अर्थात् यथार्थरूपसे आज्ञाका पालन करे ऐसा मनुष्य राजाके घरमें रहना चाहिये'॥ ५६॥

करटको ब्रूते—'कदाचित्वामनवसरप्रवेशादवमन्यते सामी'। स आह—'अस्त्वेवम् । तथाप्यनुजीविना सामिसांनिध्यमवद्यं करणीयम् ।

करटक बोला—'जो कभी कुसमय पर घुस जानेसे खामी तुम्हारा अनादर करे'॥ वह बोला—'ऐसा हो तो भी सेवकको खामीके पास अवश्य जाना चाहिये।

यतः,—

दोवभीतेरनारम्भस्तत्कापुरुवलक्षणम् । कैरजीर्णभयाद्भातर्भोजनं परिहीयते ? ॥ ५७ ॥

क्योंकि — दोषके डरसे किसी कामका आरंभ न करना यह कायर पुरुषका चिन्ह है; हे भाई! अर्जीर्णके डरसे कौन भोजनको छोड़ते हैं? ॥ ५७ ॥

पश्य,—

आसन्नमेव नृपतिर्भजते मनुष्यं विद्याविहीनमकुलीनमसंगतं वा। प्रायेण भूमिपतयः प्रमदा लताश्च यः पार्श्वतो वसति तं परिवेष्ट्यन्ति'॥ ५८॥

देखो-पास रहने वाला कैसाही विद्याहीन, कुलहीन तथा विसंगत मनुष्य क्यों न हो राजा उसीसे हित करने लगता है, क्योंकि राजा, श्री और बेल ये बहुधा जो अपने पास रहता है, उसीका आश्रय कर छेते हैं'॥ ५८॥ करटको बूते—'अथ तत्र गत्वा किं वक्ष्यति भवान्?'। स आह—'श्रृणु । किमनुरको विरको वा मिय सामीति झास्यामि'। करटको बूते—'किं तज्ज्ञानस्रमणम् ?'।

करटक वोला-'वहां जा कर क्या कहोगे ?' वह बोला-'धुनो । पहिले यह जानूंगा कि खामी मेरे उपर प्रसन्न है अथवा उदास है'. करटक बोला-'इस बातको जाननेका क्या चिन्ह है ?'

दमनको ब्रूते—'श्रुणु,—

दूरादेवेक्षणं हासः संप्रश्लेष्वादरी भृशम् । परोक्षेऽपि गुणस्राघा स्मरणं प्रियवस्तुषु ॥ ५९ ॥

दमनक बोला-'युनो,-दूरसे बड़ी अभिलाषासे देख लेना, मुसकाना, समा-चार आदि पूछनेमें अधिक आदर करना, पीठ पीछेमी गुणोंकी बड़ाई करना, प्रिय वस्तुओंमें स्मरण रखना ॥ ५९ ॥

असेवके चातुरक्तिर्दानं सिप्रयभाषणम्। अनुरक्तस्य चिह्नानि दोपेऽपि गुणसंब्रहः॥ ६०॥

जो सेवक न हो उसमें भी खेह दिखाना, सुन्दर सुन्दर बचनोंके साथ धन आदिका देना और दोषमें भी गुणोंका ब्रह्ण करना ये खेहयुक्त खामिके लक्षण हैं॥ ६०॥ अन्यश्च—

कालयापनमाज्ञानां वर्धनं फलखण्डनम् । विरक्तेश्वरचिह्नानि जानीयान्मतिमान्नरः ॥ ६१ ॥

भीर दूसरे-आज कल कह करके, कृपा आदिके करनेमें समय टालना तथा आशाओंका बढ़ाना और जब फलका समय आवे तब उसका खंडन करना ये उदास खामीके लक्षण मनुष्यको जानना चाहिये॥ ६९॥ एतज्ज्ञात्वा यथा चायं ममायत्तो भविष्यति तथा करिष्यामि।

यह जान कर जैसे यह मेरे बशमें हो जायगा वैसे कहंगा;

यतः,—

अपायसंदर्शनजां विपत्ति-मुपायसंदर्शनजां च सिद्धिम् । मेधाविनो नीतिविधिष्रयुक्तां पुरः स्फुरन्तीमिव दर्शयन्ति'॥ ६२॥ क्योंकि—पण्डित लोग नीतिशास्त्रमें कही हुई बुराईके होनेसे उत्पन्न हुई विपत्तिको, और उपायसे उत्पन्न हुई सिद्धिको नेत्रोंके सामने साक्षात् झलकती हुईसी देखते हैं" ॥ ६२ ॥

करटको बूते—'तथाप्यप्राप्ते प्रस्तावे न वक्तमहिसि। करटक बोला—'तो भी बिना अवसरके नहीं कह सकते हो;

यतः,—

अप्राप्तकालवचनं वृहस्पतिरपि ह्ववन् । प्राप्नुयाद्वच्चवज्ञानमपमानं च शाश्वतम्' ॥ ६३ ॥

क्योंकि — निना अवसरकी नातको कहते हुए वृहस्पतिजीभी युद्धिकी निन्दा और अनादरको सर्वहा पा सकते हैं' ॥ ६३ ॥

दमनको ब्र्ते—'मित्र! मा भैषीः । नाहमप्राप्तावसरं वचनं वदिष्यामि ।

दमनक बोला-'मित्र ! उरो मत; मैं विना अवसरकी बात नहीं कहूंगा; यतः.—

आपशुन्मार्गगमने कार्यकालात्ययेषु च । अपृष्टेनापि वक्तव्यं भृत्येन हितमिच्छता ॥ ६४ ॥

क्योंकि—आपत्तिमें, कुमार्ग पर चलनेमें और कार्यका समय टले जानेमें, हित चाहने वाले सेवकको बिना पूछेभी कहना चाहिये॥ ६४॥ यदि च प्राप्तावसरेणापि मया मन्त्रो न वक्तव्यस्तदा मन्त्रित्वमेव ममानुपपन्नम्।

और जो अवसर पा कर भी में परामर्श (राय) नहीं कहूंगा तो मुझे मंत्रीप-नाभी अयोग्य है।

यतः,—

करपयति येन वृत्तिं येन च लोके प्रशस्यते सद्भिः। स गुणस्तेन च गुणिना रक्ष्यः संवर्धनीयश्च॥ ६५॥

क्योंकि—मनुष्य जिस गुणसे आजीविका पाता है और जिस गुणके कारण इस दुनियामें सज्जन उसकी बड़ाई करते हैं, गुणीको ऐसे गुणकी रक्षा करना और बड़े यन्नसे बढ़ाना चाहिये॥ ६५॥ तद्भद्ग! अनुजानीहि माम् । गच्छामि'। करटको ब्रूते—'ग्रुभ-मस्तु। शिवास्ते पन्थानः। यथामिलवितमनुष्ठीयताम्' इति । ततो दमनको विस्मित इव पिङ्गलकसमीपं गतः।

इसलिये हे शुभिनिन्तक! मुझे आज्ञा दीजिये । मैं जाता हूं ।' करटकने कहा-'कल्याण हो । और तुम्हारे मार्ग विष्नरिहत अर्थात् शुभ हो । अपना मनोरथ पूरा करो ।' तब दमनक घवराया-सा पिंगलकके पास गया ॥

अथ दूरादेव सादरं राज्ञा प्रवेशितः साष्टाङ्गप्रणिपातं प्रणि-पत्योपविष्टः। राजाह—'चिराङ्गुष्टोऽसि'। दमनको बूते—'यद्यपि मया सेवकेन श्रीमेद्देवपादानां न किंचित्प्रयोजनमस्ति, तथापि प्राप्तकालमनुजीविना सांनिध्यमवद्यं कर्तव्यमित्यागतोऽसि।

तय दूरसेही बढ़े आदरसे राजाने भीतर आने दिया और वह साष्टांग दंडवत करके बैठ गया। राजा बोला—'बहुत दिनसे दीखे।' दमनक बोला—'यग्यपि मुझ सेवकसे श्रीमहाराजको कुछ प्रयोजन नहीं है तोभी समय आने पर सेवकको अवस्य पास आना चाहिये, इसलिये आया हुं;

किं च,—

दन्तस्य निर्धर्षणकेन राजन् !
कर्णस्य कण्ड्यनकेन वापि ।
तृणेन कार्यं भवतीश्वराणां
किमङ्गवाक्पाणिमता नरेण ॥ ६६ ॥

और-हे राजा! दांतके कुरेदनेके लिये तथा कान खुजानेके लिये राजाओंको तुनकेसेमी काम पढ़ता है फिर देह, वाणी तथा हाथ वाले मनुष्यसे क्यों नहीं? अर्थात् अवस्य पढ़ताही है ॥ ६६ ॥

यद्यपि चिरेणावधीरितस्य देवपादैमें वुद्धिनादाः शङ्काते, तद्यि न शङ्कनीयम् ।

ययपि बहुत कालसे मुझ अनादर किये गयेकी बुद्धिके नाशकी श्रीमहाराज शंका करते हो सोभी शंका न करनी चाहिये,

१ यहां पाद अर्थात चरणोंका शब्द केवल प्रतिष्ठाके लिये है।

यतः,—

कद्धिंतस्यापि च घैर्यवृत्ते-र्चुद्धेर्विनाशो न हि शङ्कनीयः। अधःकृतस्यापि तनूनपातो नाधः शिखा याति कदाचिदेव॥ ६७॥

क्योंकि—अनादरभी किये गये घेर्यवानकी बुद्धिके नाशकी शंका नहीं करनी चाहिये; जैसे नीचेकी ओर की गईंभी अग्निकी ज्वाला कभीभी नीचे नहीं जाती है, अर्थात् हमेशा ऊंचीही रहती है।। ६७॥

देव! तत्सर्वथा विशेषक्षेन सामिना भवितव्यम्।

हे महाराज ! इसलिये सदा खामीको विवेकी होना चाहिये,

यतः,--

मणिर्जुठित पादेषु काचः शिरिस धार्यते।
यथैवास्ते तथैवास्तां काचः काचो मणिर्मणिः॥ ६८॥
क्योंकि—मणि चरणोंमें ठुकराता है और कांच शिर पर धारण किया जाता
है सो जैसा है वैसा भलेही रहे. कांच कांचही है और मणि मणिही है॥ ६८॥
अन्यच्च.—

निर्विशेषो यदा राजा समं सर्वेषु वर्तते । तदोद्यमसमर्थानामुत्साहः परिहीयते ॥ ६९ ॥

और दूसरे-जब राजा सब (लायक और नालायक)के विषयमें समान वर्ताव करता है तब बड़े बढ़े कार्यके करनेवाले (पुरुषों)का उत्साह नष्ट हो जाता है ॥ ६९ ॥ किंच--

त्रिविधाः पुरुषा राजञ्जत्तमाधममध्यमाः । नियोजयेत्तथैवैतांस्त्रिविधेष्वेव कर्मस्र ॥ ७० ॥

और हे राजा! उत्तम, मध्यम और अधम तीन प्रकारके मनुष्य हैं; उसी प्रकार इन तीन प्रकारके पुरुषोंको तीन प्रकारके ही काममें नियुक्त कर देना चाहिये॥ ७०॥

यतः,—

स्थान एव नियोज्यन्ते भृत्याश्चाभरणानि च । न हि चुडामणिः पादे नृपुरं शिरसा कृतम् ॥ ७१ ॥ -७६] राजाको तारतम्यसे ही काम लेनेकी आवदयकता १०७

वयोंकि सेवक और आभरण योग्य स्थानमें (जहांके वहां ) लगा दिये जाते हैं, जैसे मुकुट पैरमें और पाजेव बिर पर नहीं पहिनी जाती है ॥ ७९ ॥ अपि च.—

कनकभूषणसंग्रहणोचितो यदि मणिस्त्रपुणि प्रणिधीयते। न च विरौति न चापि स शोभते भवति योजयितुर्वचनीयता॥ ७२॥

और भी मुवर्णके आभूषणमें जड़नेके योग्य मिण, जो सीसा आदि घातुके आभूषणमें जड़ दिया जाय तो, वह मिण न तो झनकारता है और न शोभाही देता है किन्तु जड़ियेकी बुराई होती है।। ७२।।

अन्यच,—

मुकुटे रोपितः काचश्चरणाभरणे मणिः। न हि दोषो मणेरस्ति किंतु साधोरविज्ञता॥ ७३॥

और दूसरे-जो मुकुटमें कांच जब दिया जाय, और चरणके आभूषणमें मणि जब दिया जाय तो कुछ मणिकी निन्दा नहीं है पर जबियेकी मूर्खता समझी जाती है।। ७३।।

पश्य,—

बुद्धिमानजुरक्तोऽयमयं शूर इतो भयम् । इति भृत्यविचारक्षो भृत्यैरापूर्यते मृदः ॥ ७४ ॥

देखो-यह बुद्धिवान है, यह राजभक्त है, यह शूर है, इससे भय है, इस प्रकार सेवकोंके विचारको जानने वाला राजा सेवकोंसे भरा पूरा रहता है ॥ ७४ ॥ तथा हि,—

अश्वः रास्त्रं द्यास्त्रं वीणा वाणी नरश्च नारी च ।
पुरुषविद्येषं प्राप्य हि भवन्ति योग्या अयोग्याश्च ॥ ७५॥
और भी कहा है-घोड़ा, शस्त्र, शास्त्र, वीणा, वाणी, मनुष्य और स्त्री ये
गुणीके अथवा गुणहीनके पास पहुंचते ही ( उसके संसर्गसे ) योग्य और अयोग्य वन जाते हैं ॥ ७५॥

अन्यच,—

किं भक्तेनासमर्थेन किं शक्तेनापकारिणा?। भक्ते शक्ते च मां राजन्नावज्ञातुं त्वमर्हसि॥ ७६॥ और दूसरे-असमर्थ भक्तसे अथवा अपकारी समर्थसे क्या प्रयोजन निकलता है ? सो हे राजा ! मेरे समान भक्त और काम करनेमें समर्थका अपमान आपको नहीं करना चाहिये ॥ ७६ ॥

यतः,--

अवज्ञानाद्राज्ञो भवति मतिहीनः परिजन-स्ततस्तत्प्रामाण्याद्भवति न समीपे बुधजनः । बुधस्त्यक्ते राज्ये न हि भवति नीतिर्गुणवती

विपन्नायां नीतौ सकलमवशं सीदित जगत्॥ ७७॥ क्योंकि राजाके अपमान करने आपसके (परिवारी) लोग बुद्धिहीन हो जाते हैं, पीछे उसके प्रमाण हें (अर्थात् मेराभी यह अपमान करेगा यह सोच कर) पण्डितजन उसके पास नहीं आते हैं। पण्डितोंसे छोड़े हुए राज्यमें नीति दोष-रहित नहीं होती है, और नीतिके विगड़ने सव संसार बेवश होकर नष्ट हो जाता है।। ७७॥

अपरं च,-

जनं जनपदा नित्यमर्चयन्ति नृपार्चितम् । नृपेणावमतो यस्तु स सर्वेरवमन्यते ॥ ७८ ॥

और दूसरे-राजासे सन्मान किये हुए मनुष्यकी प्रजा सर्वदा आदर करती है और राजासे अपमान किये गये (पुरुष) का सब अपमान करते हैं॥ ७८॥ किंच,—

वालादिष त्रहीतव्यं युक्तमुक्तं मनीषिभिः। रवेरविषये किं न प्रदीपस्य प्रकाशनम्?'॥ ७९॥

और पण्डितोंको वालकसेभी योग्य बात प्रहण करनी चाहिये, जैसे सूर्यके नहीं निकलने पर क्या दीपकका उजाला नहीं होता है ? ॥ ७९ ॥

पिङ्गलकोऽवदत्-'भद्र दमनक ! किमेतत् ? त्वमस्मदीयप्रधा-नामात्यपुत्र इयन्तं कालं यावत्कुतोऽपि खलवाक्यान्नागतोऽसि ? इदानीं यथाभिमतं बूहि ।' दमनको बूते—'देव ! पृच्छासि किंचित्। उच्यताम्। उदकार्थीं खामी पानीयमपीत्वा किमिति विस्मित इव तिष्ठति ?'। पिङ्गलकोऽवदत्—'भद्रमुक्तं त्वया। किंत्वेतद्रहस्यं वक्तं काचिद्धिश्वासभूमिर्गास्ति। तथापि निभृतं कृत्वा कथयामि । शृणुः संप्रति वनमिदमपूर्वसत्त्वाघिष्ठितमतो-ऽसाकं त्याज्यम् । अनेन हेतुना विस्मितोऽस्मि । तथा च श्रुतो भयापि महानपूर्वशब्दः । शब्दानुरूपेणास्य प्राणिनो महता वलेन भवितव्यम् ।' दमनको बूते—'देव! अस्ति तावद्यं महान्भयहेतुः स शब्दोऽसाभिरप्याकर्णितः । किंतु स किंमची यः प्रथमं भूमि-त्यागं पश्चाद्यदं चोपदिशति । अस्मिन्कार्यसंदेहे शृत्यानामुपयोग एक शातव्यः ।

पिंगलक बोला—'प्यारे दमनक! यह क्या बात है १ तू हमारे मुख्य मंत्रीका पुत्र होकर इतने समय तक किसी दुष्टके सिखाये मलायेसे नहीं आया १ अव जो तेरा मनोरथ हो कह दे।' दमनक बोला—'महाराज! कुछ पूछता हूं, किहिये। खामी प्यासे होकर पानीके बिना पिये क्यों घवराये हुएसे बैठे हैं १' पिज्ञलक बोला—'तृने अच्छी वात पूछी परंतु यह गुप्त बात कहनेके लिये कोई भरोंसेका मनुष्य नहीं है। तोभी यहां एकांत होनेसे कहता हूं, सुन; इस बनमें अब एक अपूर्व जीव आ कर बसा है और हमें खागना पदेगा इस कारण में घबराया हुआ-सा हूं और मैंने बड़ा भारी एक अपूर्व शब्दमी सुना है। और शब्दके अनुसार इस प्राणीका बड़ा बल होगा।' दमनक बोला—'महाराज! यह तो बढ़े भयका कारण है। वह शब्द तो मैंनेभी सुना है परन्तु वह युरा मंत्री है कि जो पहले धरती छोड़नेका और पीछे लड़नेका उपदेश देता है। इस कामके संदेहमेंही सेवकोंके कार्य करनेकी चतुरता जाननी चाहिये॥ यतः,—

वंधुस्त्रीभृत्यवर्गस्य बुद्धेः सत्त्वस्य चात्मनः । आपन्निकषपाषाणे नरो जानाति सारताम्'॥ ८०॥

क्योंकि—बांधव (भाई या संबंधी) स्त्री, सेवक, अपनी युद्धि और अपना बल इनकी उत्कर्षताको मनुष्य आपत्तिरूपी कसौटी पर परीक्षा करता है' ॥ ८० ॥

सिंहो ब्र्ते—'भद्र! महती शङ्का मां वाधते।' दमनकः पुनराह खगतम्—'अन्यथा राज्यसुखं परित्यज्य स्थानान्तरं गन्तुं कथं मां संभाषसे ?'। प्रकाशं ब्र्ते—'देव! यावदहं जीवामि तावद्भयं न कर्तव्यम्। किंतु करटकादयोऽप्याश्वास्यन्तां यसादापत्प्रतीकार-काले दुर्लभः पुरुषसमवायः।' सिंह बोला—'हे शुभचितक! मुझे बड़ी शंका दुःख दे रही है।' फिर दमनक अपने जीमें कहने लगा—'जो यह न होता तो राज्यका सुख छोड़ कर दूसरे स्थानमें जानेके लिये मुझसे क्यों कहते हो?' प्रकट बोला—'महाराज! जब तक में जीता हूं तब तक भय नहीं करना चाहिये, परन्तु करटक आदिकोभी भरोंसा दे दीजिये, क्योंकि विपत्तिके प्रतिकार (उपाय)के समय पुरुषोंका इकट्टा होना दुर्लभ है।'

ततस्तौ दमनककरटको राज्ञा सर्वस्तेनापि पूजितौ भयप्रती-कारं प्रतिज्ञाय चलितौ। करटको गच्छन् दमनकमाह—'सखे! किं शक्यप्रतीकारो भयहेतुरशक्यप्रतीकारो वेति न ज्ञात्वा भयोपशमं प्रतिज्ञाय कथमयं महाप्रसादो गृहीतः? यतोऽनुप-कुर्वाणो न कस्याप्युपायनं गृह्वीयाद्विशेषतो राज्ञः।

तब राजाने तन, मन, और धनसे उन दोनोंका सत्कार किया और वे दोनों दमनक, करटक भयके उपायकी प्रतिज्ञा करके चले । चलते चलते करटकने दमनकसे कहा—'मित्र! भयके कारणका उपाय होनेके योग्य है अथवा उपाय न होनेके योग्य है यह विनाही जाने भयके दूर करनेकी प्रतिज्ञा करके कैसे यह महाप्रसाद (वस्न, आभूषण इत्यादि) लेलिया? क्योंकि अनुपकारी (विना उपाय किये किसी)की भी मेट नहीं लेनी चाहिये और विशेष करके राजाकी।'

पश्य,---

यस्य प्रसादे पद्मास्ते विजयश्च पराक्रमे । मृत्युश्च वसति कोधे सर्वतेजोमयो हि सः॥ ८१॥

देखों — जिसकी प्रसन्नतामें लक्ष्मी रहती है, पराक्रममें जय रहता है, और कोधमें मृत्यु रहती है, वह (राजा) सचमुच तेजस्वी होता है ॥ ८१ ॥

तथा हि,—

वालोऽपि नावमन्तव्यो मनुष्य इति भूमिपः। महती देवता होषा नररूपेण तिप्रति'॥ ८२॥

और वालक होने पर भी राजाका मनुष्य समझकर अपमान नहीं करना चाहिये. क्योंकि यह मनुष्यके रूपसे खयं बढ़ी देवता हैं ॥ ८२॥ दमनको विहस्याद्द—'मित्र ! तूष्णीमास्यताम् । ज्ञातं मया भय-कारणम् । वलीवर्दनर्दितं तत् । वृषभाश्चास्माकमपि भक्ष्याः । किं पुनः सिंहस्य १।' करटको ब्रुते—'यद्येवं तदा किं पुनः स्वामित्रा-सस्तत्रैव किमिति नापनीतः १'। दमनको ब्रूते—'यदि स्वामित्रा-सस्तत्रैवमुच्यते तदा कथमयं महाप्रसादलाभः स्यात् १

दमनक इंस कर वोला-'मित्र! तुम चुप वैठे रहो, मैंने भयका कारण जान लिया है। वह बैलका नाद था। ओर बैल तो हमारामी भोजन है, फिर सिंहका क्या कहना है?' करटक बोला—'जो ऐसा ही है तो फिर खामीका भय वहांही क्यों नहीं दूर कर दिया?' दमनकने कहा—'जो खामीका भय वहां ऐसे कह देता तो यह सुंदर वस्न आभूपणोंका लाभ कैसे होता? अपरं च,—

निरपेक्षो न कर्तव्यो भृत्यैः खामी कदाचन । निरपेक्षं प्रभुं कृत्वा भृत्यः स्याद्दधिकर्णवत्'॥ ८३ ॥

और दूरारे— सेवकोंको चाहिये कि खामीको कभी निचला न वैठने दें, अर्थात् कुछ न कुछ झगड़ा लगातेही रहें, भ्योंकि सेवक खामीको अपेक्षारहित करके दिथकर्ण विलावके समान मारा जाता है'।। ८३।।

करटकः पृच्छति—'कथमेतत् ?'। दमनकः कथयति—
करकट पूछने लगा—'यह कथा कैसे है ?' दमनक कहने लगा।—

#### कथा ४

# [ सिंह, चूहा और विलावकी कहानी ४ ]

'अस्त्युत्तरापथेऽर्वुद्धिखरनाम्नि पर्वते दुर्दान्तो नाम महा-विक्रमः सिंहः। तस्य पर्वतकन्दरमधिशयानस्य केसराग्रं कश्चिन्मू-षिकः प्रत्यहं छिनत्ति। ततः केसराग्रं तृनं दृष्ट्वा कुपितो विवरा-न्तर्गतं मृषिकमलभूमानोऽचिन्तयत्—

'उत्तर दिशाके मार्गमें अर्वुद्शिखर नाम पर्वत पर दुराँत नाम एक बड़ा पराक्रमी सिंह रहता था. उस पर्वतकी कंदरामें सोते हुये सिंहकी लटाके बालोंको एक चृहा निख काट जाया करता था, तब लटाओंके छोरको कटा देख कोधसे विलके भीतर युसे हुये चृहेको नहीं पा कर (सिंह) सोचने लगा,—

## 'श्चद्रशत्रुर्थवेद्यस्तु विक्रमान्नैव लभ्यते । तमाइन्तुं पुरस्कार्यः सदशस्त्रस्यं सैनिकः' ॥ ८४ ॥

'जो छोटा शत्रु हो और पराक्रमसेमी न मिले तो उसको मारनेके लिये उसके (चाल और बलसे) समान घातक उसके आगे कर देना चाहिये' ॥८४॥ इत्यालोच्य तेन प्रामं गत्वा विश्वासं कृत्वा द्धिकर्णनामा विडालो यहेनानीय मांसाहारं दत्त्वा स्वकन्दरे स्थापितः। अनन्तरं तन्द्रयान्मूषिकोऽपि विलास निःसरित । तेनासा सिंहोऽक्षतन्तेसरः सुखं स्वपिति। मूषिकशब्दं यदा यदा श्रुणोति तदा तदा मांसाहारदानेन तं विडालं संवर्धयति।

यह विचार कर उसने गांवमें जा और भरोसा दे कर दिधकर्ण नाम विलावको यनसे ला मांसका आहार दे कर अपनी गुहामें रख लिया । पीछे उसके भयसे चूहामी विलसे नहीं निकलने लगा—कि जिससे यह सिंह बालोंके नहीं कटनेके कारण सुखसे सोने लगा । जब जब चूहेका शब्द सुनता था तय तब मांसके आहारसे उस विलावको तृप्त करता था ॥

अधैकदा स मूषिकः श्लुधापीढितो विहः संचरित्वडालेन प्राप्तो व्यापादितश्च । अनन्तरं स सिंहोऽनेककालं यावन्मूषिकं न पश्यित तत्कृतरावमपि न श्रुणोति तदा तस्यानुपयोगादिडालः स्याप्याहारदाने मन्दादरो वभूव । ततोऽसावाहारिवहारिवरहा- हुर्वलो दिधकणाँऽवसन्नो वभूव । अतोऽहं ब्रवीमि—"निरपेक्षी न कर्तव्यः" इत्यादि' ॥ ततो दमनककरटकौ संजीवकसमीपं गतौ । तत्र करटकस्तकतले साटोपमुपविष्टः ।

फिर एक दिन भूखके मारे बाहर फिरते हुए उस चूहेको विलावने पकड़ लिया और मार डाला। पीछे उस सिंहने बहुत काल तक जब चूहेको न देखा और उसका शब्दभी न धुना तब उसके उपयोगी न होनेसे बिलावके भोजन देनेमंभी कम आदर करने लगा। फिर, वह दिधकर्ण आहारविहारसे दुर्बल हो कर मर गया। इसिलये में कहता हूं—''अपेक्षा रहित नहीं करना चाहिये'' इत्यादि'. इसके अनन्तर दमनक और करटक दोनों संजीवकके पास गये। वहां करटक पेड़के नीचे बढ़े अहंकारसे वैठ गया। दमनकः संजीवकसमीपं गत्वाऽब्रवीत्—'अरे वृपभ ! एषोऽहं राज्ञा पिङ्गलकेनारण्यरक्षार्थं नियुक्तः । सेनापितः करटकः समाज्ञापयति—'-''सत्वरमागच्छ । न चेदसादरण्याह्रमपसरः अन्यथा ते विरुद्धं फलं भविष्यति ।'' न जाने कुद्धः खामी किं विधास्यति ।' तच्छुत्वा संजीवकश्चायात् ।

दमनक संजीवकके पास जा कर बोला—'अरे बेल! ये में वह हूं कि जिसको राजा पिंगलकने वनकी रखवालीके लिये नियुक्त किया है. सेनापित करटक दुहें आज्ञा करता है कि ''शीघ्र आ; जो न आवे तो हमारे बनसे दूर चला जा। नहीं तो तेरेलिये युरा फल होगा", न जाने कोघी खामी क्या कर डाले'. यह सुन कर संजीवकमी साथ आया.

आज्ञाभक्को नरेन्द्राणां ब्राह्मणानामनादरः। पृथक्शय्या च नारीणामशस्त्रविहितो वधः॥ ८५॥

राजाकी आज्ञाका भंग, ब्राह्मणोंका अनादर, स्त्रियोंकी अलग शय्या रखना, इनको बिना शस्त्रसे वध (मृत्यु ) कहते हैं ॥ ८५ ॥

ततो देशव्यवहारानभिक्षः संजीवकः सभयमुपसृत्य साप्राङ्गपातं करटकं प्रणतवान् ।

फिर, देशकी रीतिको नहीं जानने वाले संजीवकने डरते उरते पास जा कर करटकको साधांग प्रणाम किया;

तथा चोक्तम्,—

मितरेव वलाइरीयसी यदभावे करिणामियं दशा। इति घोषयतीव डिण्डिमः करिणो हस्तिपकाहतः क्रणन्॥ ८६॥

जैसा कहा है—वलसे युद्धि अधिक बड़ी है कि जिस युद्धिके न होनेसे हाथियोंकी ऐसी दशा होती है, अर्थात् वली होने पर भी मतिहीन होनेसे पराधीन हो जाते हैं; यही वात मानों हाथीवान्से बजाया गया हाथीका नगाड़ा शब्द करके कहता है ॥ ८६ ॥ अथ संजीवकः साशङ्कमाह—'सेनापते! किं मया कर्तव्यम्? तदिभिधीयताम्।' करटको बूते—'वृषभ्! अत्र कानने तिष्ठसि। असाद्देवपादारिवन्दं प्रणमः।' संजीवको बूते—'तदभयवाचं मे यच्छ, गच्छामि।' करटको बूते—'श्रुणु रे बलीवर्द्! अलमनया शङ्कया।

फिर संजीवक शंकासे बोला—'हे सेनापित ! मुझे क्या करना चाहिये ! सो किहिये ।' करटक ने कहा—'हे बेल ! इस बनमें ठहरते हो, सो हमारे महाराजके चरणकमलोंको प्रणाम करो'. संजीवक बोला—'मुझे अभय बचन दो; मैं चढ़ं।' यह सुन करटक बोला—'सुन रे बैल ! ऐसी दुविधा मत कर;

यतः,—

प्रतिवाचमदत्त केशवः शपमानाय न चेदिभूभुजे। अनुद्वंकुरुते घनध्वनिं न हि गोमायुरुतानि केसरी॥ ८७॥

श्रीकृष्णने गाली देते हुए चंदेरीके राजा शिश्चपालको दुहराके उत्तर नहीं दिया. क्योंकि सिंह मेघकी गर्जनाको सुन कर हुंकार कर गर्जता है, न कि सियारके चिल्लानेको सुनके ॥ ८७ ॥

अन्यञ्च,---

तृणानि नोन्मूलयति प्रभञ्जनो मृदूनि नीचैः प्रणतानि सर्वतः। समुच्छितानेव तरून्प्रवाधते महान् महत्येव करोति विक्रमम्'॥८८॥

और भी देख-आंधी चारों ओरसे झुके हुए तथा कोमल और छोटे छोटे पौदोंको नहीं उखाइती हैं, पर बढ़े बढ़े जुग्गादी पेड़ोंको जड़से गिरा देती हैं, क्योंकि बड़ा बढ़ेही पर विक्रम करता (दिखाता) हैं ॥ ८८॥

ततस्तौ संजीवकं कियद्रे संस्थाप्य पिङ्गलकसमीपं गतौ।

फिर वे दोनों संजीवकको थोड़ी दूर पर ठहरा कर पिंगलकके पास गये।

ततो राज्ञा सादरमवलोकितौ प्रणम्योपविष्टौ। राजाह-'त्वया स दृष्टः ?'। दमनको बूते—'देव! दृष्टः। किंतु यद्देवेन ज्ञातं तत्त्रथा। महानेवासौ देवं द्रष्टुमिच्छति । किंतु महावलोऽसौ, ततः सज्जीभूयोपविदय दृश्यताम्। दान्दमात्रादेव न मेतव्यम्।

राजाने उन दोनोंको आदरसे देखा और वे दोनों प्रणाम करके बैठ गये।
फिर राजा बोला—'तुमने उसे देखा? दमनकने कहा—'महाराज! देखा;
परन्तु जैसा महाराजने समझा था वैसाही है। बड़ा है, महाराजके दर्शन करना
चाहता है। परन्तु वह बड़ा बलवान् है। इसलिये सावधान हो बैठ कर देखिये।
केवल शब्दसेही नहीं डरना चाहिये।

तथा चोक्तम्,—

राव्दमात्रान्न मेतव्यमज्ञात्वा राव्दकारणम्। राव्दहेतुं परिज्ञाय कुट्टनी गौरवं गता'॥ ८९॥

जैसा कहा है—शब्दका कारण विना जाने केवल शब्दसेही नहीं डरना चाहिये। जैसे शब्दका कारण जानकर कुटनीने आदर पाया'॥ ८९॥ राजाह—'कथमेतत् ?'। दमनकः कथयति—

राजा बोला—'यह कथा कैसी है ?' दमनक कहने लगा।—

### कथा ५

[ वन्दर, घंटा और कराला नामक कुटनीकी कहानी ५ ]

'अस्ति श्रीपर्वतमध्ये ब्रह्मपुराख्यं नगरम्। तिच्छखरप्रदेशे घण्टाकणों नाम राक्षसः प्रतिवस्ततिति जनप्रवादः श्रूयते। एकदा घण्टामादाय पलायमानः कश्चिचौरो व्याघ्रेण व्यापादितः। तत्पाणिपतिता घण्टा वानरैः प्राप्ता। वानरास्तां घण्टामनुक्षणं वादयन्ति। ततो नगरजनैः स मनुष्यः खादितो दृष्टः। प्रतिक्षणं घण्टारवश्च श्रूयते। अनन्तरं 'घण्टाकर्णः कुपितो मनुष्यान्खादति घण्टां च वादयती'त्युक्त्वा सर्वे जना नगरात्पलायिताः। ततः करालया नाम कुदृन्या विमृद्यानवसरोऽयं घण्टानादः। तिकं मर्कटा घण्टां वादयन्तीति खयं विज्ञाय राजा विज्ञापितः—'देव! यदि कियद्यनोपक्षयः क्रियते, तदाहमेनं घण्टाकर्णं साध्यामि।'

ततो राक्षा तस्यै धनं दत्तम्। कुट्टन्या च मण्डलं कृत्वा तत्र गणेशादिपूजागौरवं दर्शयित्वा स्वयं वानरित्रयफलान्यादाय वनं प्रविश्य फलान्याकीणांनि। ततो घण्टां परित्यज्य वानराः फलासक्ता बभूबुः। कुट्टनी च घण्टां गृहीत्वा नगरमागता सर्वजनपूज्याऽभवत्। अतोऽहं व्रवीसि—''शब्दमात्रान्न भेत-व्यम्'' इत्यादि॥' ततः संजीवक आनीय दर्शनं कारितः। पश्चाक्त-त्रैव परमग्रीत्या निवसति।

श्रीपर्वतके बीचमें एक ब्रह्मपुर नाम नगर था । उसके शिखर पर एक घंटाकर्ण नाम राक्ष्स रहता था, यह मनुष्योंसे उड़ती हुई खबर सुनी जाती है। एक दिन घंटेको छे कर भागते हुये किसी चोरको व्याघ्रने मार डाला, और उसके द्वाथसे गिरा हुआ घंटा बंदरोंको मिला। बंदर उस घंटेको बार बार बजाते थे. तब नगरवासियोंने देखा कि वह मनुष्य खा छिया गया और प्रतिक्षणमें घंटेका बजना सुनाई देता है। तब सब नागरिक लोग "घंटाकर्ण कोधसे मनुष्योंको खाता है और घंटेको वजाता है-" यह कह कर नगरसे साग चले। बाद कराला नाम कुटनीने विचार किया कि यह घंटेका शब्द विना अवसरका है; इसलिये क्या बन्दर घंटेको बजाते हैं? इस बातको अपने आप जान कर राजासे कहा-'जो कुछ धन खर्च करो तो में इस घंटाकर्ण राक्षसको वशमें कर हूं।' फिर राजाने उसे धन दिया. और कुटनीने मंडल बनाया और उसमें गणेश आदिकी पूजाका चमत्कार दिखला कर और बन्दरोंको अच्छे लगने वाले फल ला कर वनमें उनको फैला दिया। फिर बन्दर घंटेको छोड़ कर फल खाने लग गये। और कुटनी घंटेको छे कर नगरमें आई और सब जनोंने उसका आदर किया। इसलिये में कहता हूं ''केवल शब्दसेही नहीं डरना चाहिये" इत्यादि'। फिर संजीवकको ला कर दर्शन कराया। पीछे वह वहांही बढ़ी प्रीतिसे रहने लगा॥

अथ कदाचित्तस्य सिंहस्य भ्राता स्तन्धकर्णनामा सिंहः समागतः। तस्यातिथ्यं कृत्वा समुपवेदय पिङ्गलकस्तदाहाराय पशुं हन्तुं चिलतः। अत्रान्तरे संजीवको वदति—'देव! अद्य हतमृगाणां मांसानि क?'। राजाह—'दमनक-करटको जानीतः'। संजीवको वृते—'शायतां किमस्ति नास्ति वा।' सिंहो विमृद्याह—'नास्त्येव

तत्'। संजीवको बृते—'कथमेतावन्मांसं ताभ्यां खादितम् ?'। राजाह—'खादितं व्यथितमवधीरितं च । प्रत्यहमेष कमः।' संजीवको ब्र्ते—'कथं श्रीमद्देवपादानामगोचरेणैवं कियते ?'। राजाह—'मदीयागोचरेणैव कियते।' अथ संजीवको ब्र्ते—'नैत-दुचितम्।

इसके अनन्तर एक दिन उस सिंहका आई स्तब्धकण नामक सिंह आया। उसका आदर-सरकार करके और अच्छी तरह बैठा कर पिंगलक उसके भोजनके लिये पशु मारने चला। इतनेमें संजीवक बोला कि—'महाराज! आज मारे हुए मृगोंका मांस कहां हैं ?' राजाने कहा—'दमनक करटक जाने।' संजीवकने कहा—'तो जान लीजिये कि है या नहीं' सिंहने सोच कर कहा—'अव वह नहीं है।' संजीवक बोला—'इतना सारा मांस उन दोनोंने कैसे खा लिया ?' राजा बोला—'खाया, बांटा और फेंक फांक दिया! नित्य यही बौल रहना है।' तब संजीवकने कहा—'महाराजके पीठ पीछे इस प्रकार क्यों करते हैं ?' राजा बोला—'मेरे पीठ पीछे ऐसाही किया करते हैं।' फिर संजीवकने कहा—'यह वात उचित नहीं है। तथा चोक्तम .—

नानिवेद्य प्रकुर्वात भर्तुः किंचिदिष खयम्। कार्यभाषत्यतीकारादन्यत्र जगतीयते !॥ ९०॥

जैसा कहा है—हे राजा! खामिके विना जताये आपत्तिके उपायको छोड़ और कुछ काम अपने आप नहीं करना चाहिये॥ ९०॥

अन्यच्च,---

कमण्डलूपमोऽमात्यस्तनुत्यागो वहुत्रहः। नृपते ! किंक्षणो सूर्जो दरिद्रः किंवराटकः॥ ९१॥

और हे राजा! मंत्री कमंडछके समान है, क्योंकि थोड़ा खर्च करता है और बहुत संग्रह करता है, और मूर्ख समयको अनमोल नहीं समझता है, अर्थात् इस थोड़ेसे समयमें क्या होगा? और दिर्दी कौड़ीको अनमोल नहीं जानता है। ९१॥

स द्यमात्यः सदा श्रेयान् काकिनीं यः प्रवर्धयेत् । कोशः कोशवतः प्राणाः प्राणाः प्राणा न भूपतेः ॥ ९२ ॥ निश्रय करके वही मंत्री श्रेष्ठ है जो दमड़ी दमड़ी करके कोषको वढावे, क्योंकि कोषयुक्त राजाका कोषही प्राण है, केवल जीवनही प्राण नहीं है, अत एव कोषको प्राणोंसेमी अधिक रक्खे ॥ ९२ ॥

> किं चान्यैर्न कुलाचारैः सेव्यतामेति पूरुषः। धनहीनः खपह्यापि त्यज्यते किं पुनः परैः?॥ ९३॥

और धन आदिके विना अन्य अच्छे कुल और आचारसे पुरुष आदर नहीं पाता है, क्यों कि धनहीन मनुष्यको उसकी स्त्री भी छोड़ देती है फिर दूसरोंकी बातही क्या है ? ॥ ९३ ॥

प्तच राज्ञः प्रधानं दूवणम्— और यह राजाका मुख्य दोष है—

अतिव्ययोऽनपेक्षा च तथाऽर्जनमधर्मतः। मोषणं दूरसंस्थानं कोशव्यसनमुच्यते॥ ९४॥

बहुत खर्च करना, धनकी इच्छा न रखना, अन्यायसे धन इकट्टा करना, अन्यायसे किसीका धन छीन छेना, और धनको (अपनेसे) दूर रखना यह कोषका व्यसन याने दोष कहा गया है ॥ ९४ ॥

यतः,—

क्षिप्रमायमनालोच्य व्ययमानः खवाञ्छ्या । परिक्षीयत प्वासौ धनी वैश्रवणोपमः'॥ ९५॥

क्योंकि धनके लामको विना विचारे अपनी इच्छासे शीघ्र व्यय करनेवाला कुबेरके समान धनवान् होने पर भी वह धनी अवश्य दरिद्री हो जाता है' ९५

स्तव्धकर्णो जूते—'श्रुण भ्रातः! चिराश्रितावेतौ दमनकः करटकौ संधिविग्रहकार्याधिकारिणौ च कदाचिदर्थाधिकारे न नियोक्तव्यौ।

स्तब्धकर्ण बोला-'सुनो भाई ! ये दमनक करटक बहुत दिनोंसे अपने आश्रयमें पद्मे हुये हैं और लड़ाई तथा मेल करानेके अधिकारी हैं, धनके अधिकार पर उनको कभी नहीं लगाने चाहिये।

अपरं च नियोगप्रस्तावे यन्मया श्वतं तत्कथ्यते — और दूसरे, ऐसे कामके विषयमें जो मैंने सुना है सो कहता हूं—

ब्राह्मणः क्षत्रियो वन्धुर्नाधिकारे प्रशस्यते । ब्राह्मणः सिद्धमप्यर्थं कृच्छ्रेणापि न यच्छति ॥ ९६ ॥

ब्राह्मण, क्षत्रिय, और भाई (या आप्त) इनको अधिकार पर लगाना अच्छा नहीं। क्योंकि ब्राह्मण शीघ्र सिद्ध होनेवाले प्रयोजनको राजाके आग्रहको जान कर कठिनतासे भी नहीं करता है।। ९६॥

नियुक्तः क्षत्रियो द्रव्ये खड्गं दर्शयते ध्रुवम् । सर्वेखं ग्रसते बन्धुराक्रम्य ज्ञातिभावतः ॥ ९७ ॥

जो क्षत्रियको धनके काम पर रक्खे तो निश्चय करके राज्य छिन छेनेकी इच्छासे तरवार दिखलाने लगता है, और बान्धव ज्ञातिके कारंण घेर कर सब धन हर छेता है।। ९७॥

अपराधेऽपि निःशङ्को नियोगी चिरसेवकः। स सामिनमवज्ञाय चरेच निरवप्रहः॥ ९८॥

पुराना सेवक अपराध करने पर भी निर्भय रहता है और खामीकी अवज्ञा करके विना रोकटोक काम करता है ॥ ९८ ॥

> उपकर्ताऽधिकारस्थः खापराधं न मन्यते । उपकारं ध्वजीकृत्य सर्वमेवावलुम्पति ॥ ९९ ॥

उपकार करनेवाला अधिकार पर बैठ कर अपने अपराधको-नहीं मानता है और उपकारको आगे करके सब दोषोंको छुपा देता है ॥ ९९ ॥

उपांशुकीडितोऽमात्यः खयं राजायते यतः। अवज्ञा क्रियते तेन सदा परिचयाद्भुवम्॥ १००॥

मंत्री सब ग्रप्त बातोंको जाननेवाला होता है कि जिससे आप राजा कैसे आचरण करता है और वह पास रहनेसे निश्चय खामीका अनादर करता है ॥ १००॥

> अन्तर्दुपः क्षमायुक्तः सर्वानर्थकरः किल । राकुनिः राकटारश्च दष्टान्तावत्र भूपते ! ॥ १०१ ॥

हे राजा । भीतरका दुष्ट अर्थात् पीठ पीछे काम विगाडनेवाला और सहनशील अर्थात् सामने हित दिखानेवाला मंत्री, निश्वय करके सब अनर्थोका करनेवाला होता है। इस विषयमें बौक्कि और बौकटार ये दो दष्टान्त हैं॥१०१॥

१ दुर्योधनका मामा जो मंत्रीके पद पर काम करता था. २ राजा महानंदका मंत्री.

सदायात्यो न साध्यः स्थात्समृद्धः सर्वे एव हि । सिद्धानामयमादेश ऋदिश्चित्तविकारिणी ॥ १०२ ॥

धनसे बढ़े हुए सब मंत्री लोग निश्चय करके अंतमें असाध्य अर्थात् खतंत्र हो जाते हैं, क्योंकि ऐश्वर्य चित्तको विकृत करनेवाला (दानतको विगादनेवाला) है, यह महात्माओंका वाक्य है ॥ १०२ ॥

> प्राप्तार्थग्रहणं द्रव्यपरीवर्तोऽनुरोधनम् । उपेक्षा वुद्धिहीनस्वं भोगोऽमात्यस्य दृषणम् ॥ १०३॥

मिळे हुए धनका भार छेना, द्रव्यका अदलबदल करना, अनुरोध (बार २ द्रव्य मांगना ) सब कामोंमें उदासीन (आलकस ), बुद्धिहीन होना और परिक्षियोंके साथ भोगमें लगा रहना यह मंत्रीके दूपण हैं॥ १०३॥

> नियोग्यर्थत्रहापायो राज्ञां नित्यपरीक्षणम् । प्रतिपत्तिप्रदानं च तथा कर्मविपर्ययः ॥ १०४ ॥

और राजाके संचय किये हुए धनका नाश, राजाओंकी नित्य परीक्षा, अर्थात् प्रसन्त है या अप्रसन्न है, यह जानना और प्रिय वस्तुका दे देना, और करनेके योग्य काममें आलस्य करना येभी मंत्रीके दूषण हैं॥ १०४॥

> निपीडिता वमन्त्युचैरन्तःसारं महीपतेः । दुष्टवणा इव प्रायो भवन्ति हि नियोगिनः ॥ १०५ ॥

अधिकारी लोग अधिक दवानेसे राजाके भीतरके भेदको सर्वत्र ऐसे उगलते फिरते हैं कि जैसे फोड़ा अधिक दवानेसे भीतरकी राद इत्यादि उगल देता है।। १०५॥

> मुहुर्नियोगिनो बाध्या वसुधारा महीपते !। सकृरिक पीडितं स्नानवस्त्रं मुञ्जेद्रुतं पयः?॥ १०६॥

और हे राजा! अधिकारीके जोड़े हुए धनकी वार वार परीक्षा करनी चाहिये। वर्योकि एकवार नियोदा हुआ नहानेका वस्त्र क्या शीघ्र जलको छोड़ देता है ? अर्थात् कभी नहीं छोड़ता है ॥ १०६॥

एतत्सर्वे यथावसरं इत्वा व्यवहर्तव्यम्।' सिंहो बूते—'अस्ति तावदेवम्, किंत्वेतौ सर्वथा न मम वचनकारिणौ।' स्तब्धकर्णो बृते—'एतत्सर्वमनुचितं सर्वथा। यह सब जैसा अवसर हो वैसा जान कर काम करना चाहिये।' सिंह बोला-'यह तो है ही, पर ये सर्वथा मेरी बातको नहीं माननेवाले हैं।' स्तब्धकर्ण बोला-'यह सब प्रकारसे अनुचित है।

यतः,—

आज्ञाभक्तकरान् राजा न क्षमेत् खस्रुतानपि । विशेषः को नु राज्ञश्च राज्ञश्चित्रगतस्य च ॥ १०७ ॥

क्योंकि—राजा आज्ञाभंग करनेवाले अपने पुत्रोंकोभी क्षमा न करें, क्योंकि ऐसा न करनेसे पर।क्रमी राजामें और चित्रमें लिखे हुए राजामें क्या मेद है ? अर्थात् ऐसा राजा किसी कामका नहीं होता है ॥ १०७॥

स्तब्धस्य नश्यति यशो विषमस्य मैत्री नष्टेन्द्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः । विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य ॥ १०८ ॥

निष्किय मनुष्यका यश, चंचल चित्तवालेकी मित्रता, दुष्ट इन्द्रियवालेका कुल, धनके लोभीका धर्म, द्यूत आदि व्यसनमें आसक्तका विद्यापल, कृपणका सुख, और विवेकहीन मंत्रीवाले राजाका राज्य नष्ट हो जाता है ॥ १०८॥

अपरं च,--

तस्करेभ्यो नियुक्तेभ्यः शत्रुभ्यो नृपवल्लभात् । नृपतिर्निजलोभाच प्रजा रक्षेत्पितेव हि ॥ १०९ ॥

और दूसरे-राजाको चोरोंसे, सेवकोंसे, शत्रुओंसे अपने प्रिय मंत्री आदिसे और अपने लोभसे, पिताके समान प्रजाकी रक्षा करनी चाहिये॥ १०९॥

भ्रातः ! सर्वथाऽसाद्वचनं कियताम् । व्यवहारोऽप्यसाभिः कृतः
एव । अयं संजीवकः सस्यभक्षकोऽर्थाधिकारे नियुज्यताम् ।'
एतद्वचनात्तथानुष्टिते सति तदारभ्य पिङ्गलक-संजीवकयोः सर्ववन्धुपरित्यागेन महता स्नेहेन कालोऽतिवर्तते । ततोऽनुजीविनामण्याहारदाने शैथिल्यदर्शनाहमनक-करटकावन्योन्यं चिन्तयतः ।
तदाह दमनकः करटकम्—'मित्र किं कर्तव्यम् ? आत्मकृतोऽयं
दोषः । स्वयं कृतेऽषि दोषे परिदेवनमण्यनुचितम् ।

भाई! सब प्रकारसे मेरा कहना करो और व्यवहार तो हमने करही लिया है। इस घास चरनेवाले संजीवकको धनके अधिकार पर रख दो। इस बातके ऐसा करने पर उसी दिनसे गिंगलक और संजीवकका सब बांधवोंको छोड़ कर बड़े ख़हसे समय बीतने लगा। फिर सेवकोंको आहार देनेमें शिथलता देख दमनक और करटकं आपसमें चिंता करने लगे। तब दमनक करटकसे बोला—'मित्र! अब क्या करना चाहिये? यह अपनाही किया हुआ दोव है, स्वयंही दोष करने पर पछताना भी उचित नहीं है।

तथा चोक्तम्--

स्वर्णरेखामहं स्पृष्ट्वा यद्वातमानं च दूतिका। आदित्सुश्च मणिं साधुः स्वदोषादुःखिता इमे'॥११०॥ जैसा कहा है—में स्वर्णरेखाको छू कर, और कुटनी अपनेको बांध कर तथा साधु मणि छेनेकी इच्छासे—ये तीनों अपने दोपसे दुःखी हुए'॥११०॥

करटको ब्रृते—'कथमेतत् ?'। दमनकः कथयति— करटकं पूछने लगा—'यह कथा कैसे है ? दमनक कहने लगा। —

#### कथा ६

## [ संन्यासी, बनिया, ग्वाला, ग्वालिन और नायनकी कहानी ६ ]

अस्ति काञ्चनपुरनाम्नि नगरे वीरविक्रमो राजा । तस्य धर्माधिकारिणा कश्चित्रापितो वध्यभूमि नीयमानः कंदर्पकेतुनाम्ना
परिवाजकेन साधुद्धितीयकेन 'नायं हन्तव्यः' इत्युक्त्वा वस्त्राञ्चले
धृतः । राजपुरुषा ऊद्यः—'किमिति नायं वध्यः ?' । स आह—'श्चयताम्।' "सर्णरेखामहं स्पृष्ट्वा" इत्यादि पठित । त आहुः—'कथमेतत् ?' । परिवाजकः कथयित—'अहं सिंहलद्वीपे भूपतेर्जीमृतकेतोः पुत्रः कंदर्पकेतुर्नाम । एकदा केलिकाननावस्थितेन मया
पोतवणिद्युखाच्छुतं-'यदत्र समुद्रमध्ये चतुर्ददयामाविर्भूतकरपतरुतले रत्नावलीकिरणकर्वुरपर्यङ्के स्थित। सर्वालंकारभूषिता
लक्ष्मीरिव वीणां वादयन्ती कन्या काचिदृदयते' इति । ततोऽहं
पोतवणिजमादाय पोतमारुद्य तत्र गतः । अनन्तरं तत्र गत्वा
पर्यद्वेऽर्धमम्ना तथैव साऽवलोकिता । ततस्तल्लावण्यगुणाक्रप्टेन

मयापि तत्पश्चाज्झम्पो दत्तः । तदनन्तरं कनकपत्तनं प्राप्य सुवर्णप्रासादे तथैव पर्यक्के स्थिता विद्याधरीभिरुपास्यमाना मया-लोकिता। तयाप्यहं दूरादेव दृष्ट्या सर्वी प्रस्थाप्य सादरं संभा-षितः। तत्सख्या च मया पृष्टया समाख्यातम्-'पपा कंदर्ष-केलिनाम्नो विद्याधरचक्रवर्तिनः पुत्री रत्नमञ्जरी नाम प्रतिज्ञा-पिता विद्यते । '-"थः कनकएत्तनं खचश्चपागत्य पश्यति स एव पितुरगोचरोऽपि मां परिणेष्यति" इति मनसः संकल्पः। तदेनां गान्धर्वविवाहेन परिणयतु भवान्।' अथ तत्र वृत्ते गान्धर्ववि-वाहे तथा सह रममाणस्तत्राहं तिष्ठामि । तत एकदा रहिस तयोक्तम्—'खामिन्! खेच्छया सर्वमिदमुपभोक्तव्यम्। एषा चित्रगता खर्णरेखा नाम विद्याधरी न कदाचित् स्प्रप्रव्या। पश्चा-दुपजातकौतुकेन प्रया स्वर्णरेखा सहस्तेन स्पृप्रा। तया चित्र-गतयाप्यहं चरणपद्मेन ताडित आगत्य खराष्ट्रे पतितः। अथ दुःखातोंऽहं परिवाजितः पृथिवीं परिभ्राम्यनिमां नगरीमनुवातः। अत्र चातिकान्ते दिवसे गोपगृहे सुप्तः सन्नपश्यम् । प्रदोपसमये सुहदां पालनं कृत्वा स्वगेहमागतो गोपः स्ववधूं दूत्या सह किमपि मनायन्तीमपर्यत्। ततस्तां गोपीं ताडियत्वा स्तम्भे वद्गा स्त्राः ततोऽर्धरात्र पतस्य नापितस्य वधूर्दूती पुनन्तां गोपीमुपेत्यावदत्— तव विरहानलदुग्धोऽसौ स्मरशरजर्जितो मुमूर्पुरिव वर्तते।

कांचनपुर नाम नगरमें वीरविक्रम नाम एक राजा था। उसका धर्माधिकारी किसी नाईको वधस्थानमें ले जा रहा था, उस समय कंदर्पकेतु नाम कोई संन्यासी जिसका साथी एक बनिया था उसने 'यह मारनेके योग्य नहीं हैं यह कह कर अपने वस्त्रके पहेंसे उसे छिपा लिया। राजाके सेवक बोले-'यह मारनेके योग्य क्यों नहीं हैं ' वह बोला-'सुनिये, "में खर्णरेखाको छू कर" इत्यादि पढ़ता है। वे बोले-'यह कथा कैसी है ?'। संन्यासी कहने लगा-'में सिंहलद्वीपके जीमूतकेतु नाम राजाका कन्दर्पकेतु नामक पुत्र हूं। एक समय मेंने कीडाविहारके उपवनमें वैठे वैठे एक नावके व्यापारीके मुखसे यह सुना कि यहां समुद्रके बीचोबीचमें चौदसके दिन कल्पवृक्ष निकलता है; उसके नीचे रलोंकी किरणोंका बाढ़की झलकसे सलकते

हुए रंगबिरंगे पलंग पर बठी हुई और सब आभूषणोंसे भूषित दूसरी लक्ष्मीके समान वीनको बजाती हुई कोई कन्या दिखाई दिया करती है। फिर मैं नावके व्यापारीको लाकर और नाव पर चढ़ कर वहां गया। पीछे वहां जा कर पलंग पर आधी डूबी हुई जैसी कही वैसीही मैंने देखी। फिर उसके सुन्दरताके गुणोंसे छमाया गया, में भी उसके पीछे झट कूद पड़ा। इसके अनन्तर कनकपुरमें पहुंच कर सुवर्णके भवनमें वैसेही पलंग पर बैठी हुई और विद्यार्थारेयोंसे सेवा की गईको मैंने देखी, उसनेभी मुझे दूरसे देख कर और सहेलीको मेज कर आदरसे "मुझे बुलानेका" संदेसा कहला मेजा। और जब मैंने सखीसे "उसके विषयमें" पूछा, तव उसने सब अच्छे प्रकारसे कह सुनाया कि यह कंदर्पकेलि नामक अप्सराओं के चक्रवर्ती राजाकी रलमंजरी नाम बेटी यह प्रतिज्ञा कर बैठी है कि "जो कोई कनकपुरको अपने नेत्रसे देखेगा वह मेरे पिताको विना जाने भी मुझे व्याह लेगा'। यह मनका संकल्प है। इसलिये आप इसके साथ गंधवंविवाह कर लीजिये।' फिर वहां गंधर्ववित्राह होनेके बाद उसके साथ रमण करता हुआ में वहां रहने लगा। फिर एक दिन उसने मुझसे एकांतमें कहा-'हे खामी! अपनी इच्छापूर्वेक यह सब पदार्थ भोगो । परंतु इस चित्रलिखित सुवर्णरेखा नाम अप्सराको कभी छूना नहीं। फिर एक दिन कुत्रहलसे मेंने खर्णरेखाको अपने हाथसे छू लिया और उस चित्रमें लिखी हुई (सुवर्णरेखा ) ने अपने चरणकमलसे मुझे ऐसा ठुकराया कि में अपने राज्यमें आ पड़ा! पीछे में दुःखसे दुःखी संन्यासी हुआ पृथ्वी पर घूमता घूमता इस नगरीमें आ पहुंचा हूं और यहाँ दिनके हुवने पर एक ग्वालाके घरमें सोते सोते देखा कि सन्ध्याके समय ग्वाला मित्रोंका सत्कार करके अपने घर आया और अपनी स्त्रीको एक कुट्टनीके साथ कुछ गुह्य भाषण करते हुए देख लिया। फिर उस ब्वालिनको मारपीट कर और खंभेमें बांध कर सो रहा। पीछे आधी रातको इसी नाईकी बहु कुटुनी फिर उस घोसिनके पास आ कर कहने लगी-'तेरे थिरहकी अग्निसे जला हुआ कामदेवके वाणोंसे घायल वह मरास्-सा हो रहा है।

तथा चोक्तम्,---

रजनीचरनाथेन खण्डिते तिमिरे निशि। यूनां मनांसि विव्याध दृष्ट्वा दृष्ट्वा मनोभवः॥ १११॥ जैसा कहा है--चन्द्रमासे रातमें अंधकार दूर होने पर कामदेवने देख देख कर युवाओंके चित्तोंको व्याकुल किया ॥ १११ ॥

तस्य तादशीमवस्थामवलोक्य परिक्तिप्रमनास्त्वामनुवर्तितुमा-गता। तदहमत्रात्मानं वद्भा तिष्ठामि। त्वं तत्र गत्वा तं संतोष्य सत्वरमागमिष्यसि । तथाऽनुष्ठिते सति स गोपः प्रबुद्धोऽवद्त्-'इदानीं त्वां पापिष्ठां जारान्तिकं नयामि'। ततो यदासौ न किंचिदपि ब्रुते तदा कुद्धो गोपः 'दर्पान्मम वचसि प्रत्युत्तरमपि न ददासि ?' इत्युक्त्वा कोपेन तेन कर्तिकामादायास्या नासिका छित्रा। तथा कृत्वा पुनः सुप्तो गोपो निद्रामुपगतः । अथागत्य गोपी दूतीमपृच्छत्—'का वार्ता ?' । दूत्योक्तम्—'पदय माम्। मुखमेव वार्ता कथयति।' अनन्तरं सा गोपी तथा कत्वात्मानं वद्या स्थिता इयं च दूती तां छिन्ननासिकां गृहीत्वा सगृहं प्रविदय स्थिता। ततः प्रातरेयानेन नापितेन खवधूः क्षरभाण्डं याचिता सती श्रुरमेकं प्रादात् । ततोऽसमग्रभाण्डे प्राप्ते समुपजातको-पोऽयं नापितस्तं क्षुरं दूरादेव गृहे क्षिप्तवान् ॥ अथ कृतार्तरावेयं विनापराधेन मे नासिकाऽनेन छिन्नेत्युक्त्वा धर्माधिकारिसमीप-मेनमानीतवती ॥ सा च गोपी तेन गोपेन पुनः पृष्टोवाच-'अरे पाप ! को मां महासतीं निरूपियतुं समर्थः ? मम व्यवहारम-कल्मपमधौ लोकपाला एव जानन्ति।

उसकी वैसी दशा देख कर मनमें घबराई हुई तेरी अनुवर्तिनी (एवजी). करने आई हूं। इसिलिये में यहां अपनेको बांध कर रहती हूं। तू वहां जा कर उसको संतुए कर—शीघ्र लौट आइयो'। ऐसा कहने पर वह ग्वाला जाग कर कहने लगा—'अब तुझ पापिनको तेरे यारके पास ले चलूं।' फिर जब यह कुछ न बोली तब ग्वाला झुंझलाया। 'घमंडसे मेरी वातका उत्तरभी नहीं देती है ?' यह कह कर कोधसे उसने छुरी निकाल, उसकी नाक काट डाली। वैसा करके ग्वाला फिर सो गया, और उसे निदा आ गई। फिर ग्वालिनने आ कर दृतीसे पूछा—'क्या बात है ?' दृतीने कहा—'मुझे देख ले, मुखही बात कह देता है।' फिर वह ग्वालिन वैसेही करके आप अपनेको बांध कर ठहरी रही, और वह दूती उस कटी हुई नाकको ले कर अपने घरमें घुस कर वैठी रही। फिर प्रातःकाल होतेही

इस नाईने अपनी बहुसे पेटी माँगी। उसने एक उसरा दे दिया। फिर अधूरी पेटीको पा कर इसे बड़ा कोध आया और इस नाईने उस उसरेको दूरसेही घरमें फेंक दिया। पीछे इसने बड़ा हुर्रा मचाया कि विना अपराध इसने मेरी नाक काट डाली हैं; यह कह कर इसे धर्माधिकारीके पास ले आई। और उधर ग्वालाने उस ग्वालिनसे फिर पूछा और वह वोली—'अरे पापी! कोन मुझसी महापतित्रताका निरूपण कर सकता है ? मेरे पापरहित व्यवहारको आठों लोकपालमी जानते हैं।

यतः,—

आदित्यचन्द्रावनिलोऽनलश्च चौर्भूमिरापो हृदयं यमश्च । अहश्च रात्रिश्च उमे च संध्ये धर्मश्च जानाति नरस्य वृत्तम् ॥ ११२ ॥

क्योंकि--स्यं, चंद्रमा, पवन, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल, हृदय, यम, दिन, रात, दोनों संध्या और धर्म ये मनुष्यके आचरणको जानते हैं ॥ ११२॥ यद्यहं परमसती स्याम्, त्वां विहायान्यं न जाने, पुरुवान्तरं स्वप्नेऽपि न हि भजे, तेन धर्मेण छिन्नापि मम नासिकाऽविछ-न्नास्तु। मया त्वं भस्म कर्तुं शक्यसे। किंतु स्वामी त्वस्। लोकभयादुपेक्षे। पश्य मन्मुखम् ।' ततो यावदसौ गोपो दीपं प्रज्वास्य तन्मुखमवलोकते तावदुत्रसं मुखमवलोक्य तचरणयोः पतितः—'धन्योऽयं यस्येदशी भार्या परमसाध्वी' इति। योऽय-मास्ते साधुरेतहृत्तान्तमपि कथयामि । अयं खगृहान्निर्गतो द्वादरावर्षेर्मलयोपकण्ठादिमां नगरीमनुषातः । अत्र वेदयागृहे स्रतः । तस्याः कुट्टन्या गृहद्वारि स्थापितकाष्ठघटितवेतालस्य मूर्थनि रत्नमेकमुरकृष्टमास्ते।तत्र लुब्धेनानेन साधुना रात्रावुत्थाय रतं प्रहीतुं यतः रुतः। तदा तेन वेतालेन स्त्रसंचारितवाहुश्यां पीडितः सन्नार्तनादमयं चकार । पश्चादुत्थाय कुट्टन्योक्तम्--'पुत्र ! मलयोपकण्ठादागतोऽसि । तत्सर्वरत्नानि प्रयच्छासौ नो चेदनेन न त्यक्तव्योऽसि । इत्थमेवायं चेटकः । ततोऽनेन सर्वरतानि समर्पितानि यथाऽयमपहृतसर्वस्वोऽसासु समागत्य मिलितः।' एतत्सर्वे श्रुत्वा राजपुरुपैन्याये धर्माधिकारी प्रवर्तितः।

अनन्तरं तेन सा दूती गोषी च ग्रामाद्वहिनिःसारिते। नाषितश्च गृहं गतः। अतोऽहं व्रवीमि—"स्वर्णरेखामहं स्पृष्ट्रा" इत्यादि ॥ अथ स्वयं कृतोऽयं दोषः। अत्र विलपनं नोचितम्। (क्षणं विमृद्य ।) मित्र! यथाऽनयोः सौहार्दं मया कारितं तथा मित्रभेदोऽपि मया कार्यः।

जो में सची पतिवता होऊं, तुझे छोड़ दूसरेको न जानती होऊं, दूसरे पुरुषको खप्रमें भी न भजती होऊं तो उस पातिवस धर्मसे मेरी कटी हुई नाकभी बिना कटी हो जाय. मैं तुझे भस्म कर सकती हूं, परन्तु तू पति है, संसारके भयसे डरती हं। मेरा मुख देख । 'फिर जब उस ग्वाछेने दिया जला कर उसका मख देखा तभी उसका नाकसमेत मुख देख कर उसके चरणोंमें गिर पड़ा-'मुझे धन्य है कि जिसकी ऐसी पतित्रता स्त्री है ॥ और यह दूसरा जो बनिया है उसका बतान्तभी कहता हूं। यह अपने घरसे निकल कर बारह बरसमें मलया-चलके पास इस नगरीमें आया, यहां वेश्याके घरमें सोया; उस कुट्टनीके घरके द्वार पर बैठाये गये काठके बने हुए बेतालके सिरमें एक अनमोल रत्न था. वहां इस लोभी बनियेने रातको उठ कर रक्ष छेनेका यहा किया, तब उस पिशाचने सतसे चलाई गई भुजाओंसे उसे खींचा और वह रो कर चिहाया. पीछे उठ कर क़ट्रनीने कहा-'हे पुत्र! तू मलयके पाससे आया है। इसलिये सब रत्न इसे दे दे. नहीं तो तू इससे नहीं छुटेगा; यह सेवक ऐसाही है'. तब इसने सब रल दे दिये. और इस प्रकार यह सर्वेस्व खो कर हमारे साथ आ कर मिल गया। यह सब सुन कर राजपुरुपोंने न्याय करनेके लिये धर्माधिकारीको प्रवृत्त कर दिया: फिर उसने उस दूती और स्वालिनको देसनिकाला दे दिया ॥ और नाईभी घर गया। इसलिये में कहता हं--''खर्णरेखाको मेंने छ कर" इलादि ॥ और यह अपनाही किया दोप है। इसमें विलाप करना उचित नहीं है। (क्षणभर जीमें विचार कर ) हे मित्र ! जैसे मैंने इन दोनोंकी मित्रता कराई थी वैसेही मित्रोंमें फूट भी कराऊंगा.

यतः,—

अतथ्यान्यपि तथ्यानि द्रशयन्यतिपेशलाः। समे निन्नोन्नतानीय चित्रकर्मविदो जनाः॥११३॥ क्योंकि—अति चतुर मनुष्य झूठी वातोंकोमी सची कर दिखाते हैं; जैसे चित्रके कामको जानने वाले मनुष्य, एकसे स्थान पर पहाड़, घर इत्यादि खींच कर नीचा ऊंचा दिखाते हैं ॥ ११३ ॥ अपरं च.—

, उत्पन्नेष्वपि कार्येषु मतिर्यस्य न हीयते । स निस्तरति दुर्गाणि गोपी जारद्वयं यथा ॥ ११४ ॥

और दूसरे-जिसकी बुद्धि कार्योंके उपस्थित होने परभी नहीं घटती है वह मजुष्य संकटोंसे ऐसे वच जाता है, जैसे एक खालिनने दो यारोंका निस्तारा किया ॥ ११४ ॥

करटकः पृच्छति—'कथमेतत् ?'। दमनकः कथयति— करटक पूछने लगा—'यह कथा कैसे हैं ?' दमनक कहने लगा।—

#### कथा ७

[ ग्वाला, व्यभिचारिणी ग्वालिन, कोतवाल और उसके पुत्रकी कहानी ७ ]

अस्ति द्वारवत्यां पुर्यो कस्यचिद्वोपस्य वर्धूर्वन्धकी। सा ग्रामस्य दण्डनायकेन तत्पुत्रेण च समं रमते।

द्वारावती नाम नगरीमें किसी ग्वालेकी बहू व्यभिचारिणी थी। वह गांवके दंडनायक और उसके पुत्रके साथ रमण किया करती थी.

तथा चोकम्,—

नाग्निस्तुप्यति काष्ठानां नापगानां महोद्धिः। नान्तकः सर्वभूतानां न पुंसां वामलोचना ॥ ११५॥

और वैसा कहा भी है कि-अग्नि कार्योंसे, समुद्र निदयोंसे, मृश्यु सब प्राणि-योंसे, और स्त्री पुरुपोंसे तृप्त नहीं होती है ॥ ११५॥ अन्यच.—

न दानेन न मानेन नार्जवेन न सेवया।

न शस्त्रेण न शास्त्रेण सर्वथा विषमाः स्त्रियः ॥ ११६॥ और स्त्रियोंका (धन आदिके) दानसे, सन्मानसे, (सिष्ट भाषण आदि) सीधेपनसे, सेवासे, शस्त्रसे और शास्त्रसे ''वशमें होना'' सब प्रकारसे कठिन है ॥ ११६॥

यतः,—

गुणाश्रयं कीर्तियुतं च कान्तं पतिं रतिक्षं सधनं युवानम् । विद्वाय शीघं वनिता व्रजन्ति नरान्तरं शीछगुणादिहीनम् ॥ ११७ ॥

क्योंकि-स्त्रियां सब गुणोंसे युक्त, यशली, सुन्दर, कामशील, धनवान्, जवान ऐसे पतिको छोड़ कर शील और गुणसे हीन दूसरे मनुष्यके पास शीघ्र जाती हैं॥ ११७॥

अपरं च,—

न तादशीं श्रीतिमुपैति नारी विचित्रशच्यां शयितापि कामम्। यथा हि दूर्वादिविकीर्णभूमौ प्रयाति सौष्यं परकान्तसङ्गात्॥ ११८॥

और दूसरे-स्त्री जैसी कि तृण आदि थिछी हुई भूमि पर यारके साथ अधिक सुख पाती है वैसा सुख मुलायम शम्या पर पतिके साथभी सो कर नहीं पाती है ॥ ११८ ॥

अथ कदाचित्सा दण्डनायकपुत्रेण सह रममाणा तिष्ठति । अथ दण्डनायकोऽपि रन्तुं तत्रागतः । तमायान्तं दृष्ट्वा तत्पुत्रं कुराले निक्षित्य दण्डनायकेन सह तथैव कीडति । अनन्तरं तस्या भर्ता गोपो गोष्ठात्समागतः । तमालोक्य गोप्योक्तम्-'दण्डनायक ! त्वं लगुडं गृहीत्वा कोपं दर्शयन्सत्वरं गच्छ । तथा तेनानुष्ठिते गोपेन गृहमागत्य भार्या पृष्टा—'केन कार्येण दण्डनायकः समागत्यात्र स्थितः ?' । सा बूते—'अयं केनापि कार्येण पुत्रस्योपि कुद्धः । स च पलायमानोऽत्रागत्य प्रविष्टो मया कुराले निक्षित्य रक्षितः । तिपत्रा चान्विष्यात्र न हृष्टः । अत एवायं दण्डनायकः कुद्ध एव गच्छति । ततः सा तत्युत्रं कुरालाद्धिष्ट्य द्शितवती ।

फिर वह किसी दिन दंडनायकके पुत्रके साथ रमण कर रही थी; इतनेमें इंडनायकभी रमण करनेके लिये वहां आ गया। तब उसको आता हुआ देख कर हि॰ ९ उसके पुत्रको कुठीलेमें छुपा कर दंडनायकके साथ वैसेही की बा करने लगी. इसके उपरांत उसका भर्ता ग्वाला पौहारसे आया. उसको देख कर गोपीने कहा—'हे दंडनायक! तू लकदी ले कर को धको दिखाता हुआ शीघ्र जा. उसके वैसा करने पर ग्वालाने घरमें आ कर खीसे पूछा—'किस कामसे दंडनायक आ कर यहां वैठा था?' वह बोली यह किसी कामके कारणसे पुत्रके ऊपर को धित हुवा था. वह भाग कर यहां आ छुसा था और मैंने उसको कुठीलेमें छुसा कर वचा लिया. और उसके पिताने यहां हूंढ़ कर न देखा इसलिये यह दंडनायक को धित-सा जा रहा है. किर वह उसके पुत्रको कुठीलेसे वाहर निकाल कर दिखाने लगी.

तथा चोक्तम्,—

आहारो द्विगुणः स्त्रीणां वुद्धिस्तासां चतुर्गुणा। पङ्गणो व्यवसायश्च कामश्चाएगुणः स्मृतः॥११९॥

जैसा कहा है—िश्वयोंका आहार दुगुना, दुद्धि चौगुनी, साहस छःगुणा और उनका काम आठगुणा कहा है ॥ ११९ ॥

अतोऽहं ब्रवीमि—''उत्पन्नेष्वपि कार्येपु'' इत्यादि ।' करटको बृते-'अस्त्वेवम् । किंत्वनयोर्महानन्योन्यनिसर्गोपजातस्नेहः कथं मेदियतुं शक्यः ?'

इसलिये में कहता हूं-''कार्यके उत्पन्न होनेमें मी'' इलादि !' करटक बोला-'ऐसाही होय, परन्तु इन दोनोंका आपसमें स्वभावसे बढ़ा हुआ बढ़ा क्षेत्र देसे छुड़ाया जा सकता है ?'

दमनको बृते—'उपायः क्रियताम् । तथा चोक्तम्,— उपायेन हि यच्छक्यं न तच्छक्यं पराक्रमैः । काक्या कनकसूत्रेण कृष्णसर्पो निपातितः'॥ १२०॥

दमनक बोला-'उपाय करो । जैसा कहा है कि—जो उपायसे हो सकता है बह पराक्रमसे नहीं हो सकता है. जैसे कागलीने सोनेके हारसे काले सांपको मार डाला' ॥ १२० ॥

करटकः पृच्छति—'कथमेतत् ?'। दमनकः कथयति—
करटक पूछने लगा-'यह कथा कैसी है ?' दमनक कहने लगा।—

#### कथा ८

[ कौएका जोडा और काले साँपकी कहानी ८ ]

कर्सिश्चित्तरौ वायसदंपती निवसतः। तयोश्चापत्यानि तत्को-टराविश्वतेन रुष्णसर्पेण खादितानि। ततः पुनर्गर्भवती वायसी वायसमाह—'नाथ! त्यजतामयं तरः। अत्राविश्वतरुष्णसर्पेणा-वयोः संततिः सततं अक्ष्यते।

किसी वृक्ष पर काग और कागली रहा करते थे. उनके बच्चे उसके खोड्रमें रहने वाला काला सांप खाता था। पीछे फिर गर्भवती कागली कागसे कहने लगी-'हे खामी! इस पेड़को छोड़ो, इसमें रहने वाला काला साँप हमारे बच्चे सर्वदा खा जाया करता है।

यतः,—

दुष्टा भार्या शढं मित्रं भृत्यश्चोत्तरदायकः। ससर्पे च गृहे वासो मृत्युरेव न संशयः॥ १२१॥

क्योंकि — दुष्ट स्त्री, धूर्त मित्र, उत्तर देने वाला सेवक, सर्प वाले घरमें रहना, मानो साक्षात् मृत्युही है, इसमें संदेह नहीं है ॥ १२१ ॥

वायसो त्रूते-'प्रिये! न भेतव्यम्। वारंवारं मयैतस्य महापराधः सोढः। इदानीं पुनर्न क्षन्तव्यः'। वायस्याह—'कथमेतेन वलवता सार्थं भवान्वित्रहीतुं समर्थः?'। वायसो त्रूते—'अलमनया शङ्कया।

काग बोला-'प्यारी ! डरना नहीं चाहिये, बार बार मैंने इसका अपराध सहा है अब फिर क्षमा नहीं करूंगा।' कागली बोली-'किस प्रकार ऐसे बलवान्के साथ तुम लड़ सकते हो?' काग बोला-'यह शंका मत करो। यतः,—

बुद्धिर्यस्य बलं तस्य, निर्वुद्धेस्तु कुतो बलम् ?।
पदय सिंहो मदोन्मत्तः राशकेन निपातितः'॥ १२२॥
क्योंकि—जिसको बुद्धि है उसको बल है और जो निर्वुद्धि है उसको बल
कहांसे आवे ? देख, मदसे उन्मत्त सिंहको शशकने मार खला'॥ १२२॥

वायसी विहस्याह—'कथमेतत् ?'। वायसः कथयति—
कागली हँस कर बोली—'यह कथा कैसे है ?' तब कांग कहने लगा।—

### कथा ९

# [सिंह और बूढे गीदड़की कहानी ९]

'अस्ति मन्दरनाम्नि पर्वते दुर्दान्तो नाम सिंहः। स च सर्वदा पश्नां वधं कुर्वन्नास्ते। ततः सर्वैः पश्चिमिमिलित्वा स सिंहो विक्रसः—'मृगेन्द्र! किमर्थमेकदा बहुपशुघातः कियते? यदि प्रसादो भवति तदा वयमेव भवदाहाराय प्रत्यहमेकैकं पशुमुप-ढौकयामः।' ततः सिंहेनोक्तम्—'यद्येतद्भिमतं भवतां तर्हि भवतु तत्। ततः प्रभृत्येकैकं पशुमुपकिष्तिं भक्षयन्नास्ते। अथ कदाचिद्वद्वदाशकस्य वारः समायातः।

'मन्दर नाम पर्वत पर दुर्दान्त नाम एक सिंह रहता था और वह सदा पशुओंका वध करता रहता था. तब सब पशुओंने मिल कर उस सिंहसे बिनति की 'सिंह! एकसाथ बहुतसे पशुओंकी क्यों हत्या करते हो है जो प्रसन्न हो तो हमही तुम्हारे भोजनके लिये नित्य एक एक पशुको भिजवा दिया करेंगे।' फिर सिंहने कहा—'जो यह तुमको इष्ट है तो योंही सही.' उस दिनसे निश्चित किये हुए एक एक पशुको खाया करता था। फिर एक दिन एक वृद्दे शशक (खरगोश—) की बारी आई.

सोऽचिन्तयत्—

'त्रासहेतोर्विनीतिस्तु क्रियते जीविताशया । पञ्चत्वं चेद्रमिष्यामि किं सिंहानुनयेन मे ? ॥ १२३ ॥

वह सोचने लगा—'जीनेकी आशासे भयके कारणकी अर्थात् मारने वालेकी विनय की जाती है और जब मरनाही ठहरा, फिर मुझे सिंहकी बिनतीसे क्या काम है? ॥ १२३ ॥

तन्मन्दं मन्दं गच्छामि।'ततः सिंहोऽपि क्षुधापीडितः कोपात्त-मुवाच-'कुतस्त्वं विलम्ब्य समागतोऽसि?'। दादाकोऽव्रवीत्— 'देव! नाहमपराधी । आगच्छन्पथि सिंहान्तरेण वलाइतः। तस्यात्रे पुनरागमनाय दापथं कृत्वा स्वामिनं निवेदयितु-मत्रागतोऽस्मि।' सिंहः सकोपमाह—'सत्वरं गत्वा दुरात्मानं दर्शय, क स दुरात्मा तिष्ठति?।' ततः दादाकस्तं गृहीत्वा गभीरकृपं दर्शयितुं गतः। तत्रागत्य 'खयमेव पश्यतु खामी' इत्युक्त्वा तिसन्कूपजले तस्य सिंहस्यैव प्रतिविम्वं दिशंतवान्। ततोऽसौ कोधाध्मातो दर्णत्तस्योपर्यात्मानं निक्षिप्य पञ्चत्वं गतः। अतोऽहं व्रवीमि—"बुद्धिर्यस्य" इत्यादि'॥ वायस्याह— 'श्रुतं मया सर्वम्। संप्रति यथा कर्तव्यं तद्वृहि।' वायसोऽवदत्—'अत्रासन्ने सरिस राजपुत्रः प्रत्यहमागत्य क्वाति। क्वानसमये तदङ्गाद्वतारितं तीर्थशिलानिहितं कनकस्त्रं चञ्चा विधृत्यानीयास्मिन्कोटरे घारियध्यसि।' अथ कदाचित्क्वातुं जलं प्रविष्टे राजपुत्रे वायस्या तदनुष्ठितम्। अथ कनकस्त्रं व्यापादितश्च। अतोऽहं व्रवीमि—"उपायेन हि यच्छक्यम्" इत्यादि॥' करटको व्रते—'यद्येवं तर्हि गच्छ। शिवास्ते सन्तु पन्थानः।' ततो दमनकः पिङ्गलकसमीपं गत्वा प्रणम्योवाच— 'देव! आत्ययिकं किमपि महाभयकारि कार्ये मन्यमानः समागतोऽस्ति।

इसिलये धीरे घीरे चलता हूं. पीछे सिंहमी भूखके मारे झंझला कर उससे बोला-'तू किसिलये देर करके आया है ? शशक बोला-'महाराज! में अपराधी नहीं हुं, मार्गमें आते हुए मुझको दूसरे सिंहने बलसे पकड लिया था। उसके सामने फिर लीट आनेकी सौगन्द खा कर खामीको जतानेके लिये यहां आया हूं.' सिंह कोधयुक्त हो कर बोला-'शीप्र चल कर दुष्टको दिखला कि वह दुष्ट कहां बैठा है.' फिर शशक उसे साथ छे कर एक गहरा छुआ दिखलानेको छे गया। वहां पहुंच कर "खामी! आपही देख लीजिये" यह कह कर उस कुएके जलमें उसी सिंहकी परछांही दिखला दी. फिर वह कोधसे दहाड़ कर घमंडसे उसके अपर अपनेको गिरा कर मर गया। इसिलये में कहता हूं-"जिसकी बुद्धि है" इखादि।' कागली बोली-'मैंने सब सुन लिया. अब जो करना है सो कहो।' फिर काग बोला-'यहां पासही सरोबरमें राजपुत्र निख आ कर खान करता है। ज्ञानके समय उसके अंगसे उतार कर घाट पर धरे हुए सोनेके हारको चोंचसे पकड़ इस बिलेमें ला कर घर दीजियो।' पीछे एक दिन राजपुत्रके नहानेके लिये अलमें उतरने पर कागलीने वही किया. फिर सोनेके हारके पीछे

हूंढ खखोल करने वाले राजाके पुरुषोंने उस वृक्षके विलमें काले सांपको देखा और मार डाला, इसलिये में कहता हूं-''उपायसे जो हो सकता हैं'' इत्यादि-' करटक बोला-'जो ऐसा है तो चले जाओ, तुमारे मार्ग कल्याणकारी हो।' पीछे दमनक पिंगलकके पास जा कर प्रणाम करके बोला-'महाराज! नाशकारी और बड़े भयके करने वाले किसी कामको जान कर आया हूं. यतः.—

आपद्युन्मार्गगमने कार्यकालात्ययेषु च । कल्याणयचनं त्रुयादपृष्टोऽपि हितो नरः ॥ १२४ ॥

क्योंकि—आपित्तमें, कुमार्गसे जाने पर, कामका समय बीतनेमें हितकारी मनुष्यको बिना पूछेभी कल्याणकारी बात कह देना चाहिये॥ १२४॥ अन्यच,—

> भोगस्य भाजनं राजा, न राजा कार्यभाजनम् । राजकार्यपरिध्वंसी मन्त्री दोषेण लिप्यते ॥ १२५ ॥

और दूसरे-राजा भोगका पात्र है अर्थात् सुख भोगनेके लिये है, कुछ काम करनेके लिये नहीं है, राजाके कार्यको नाश करने (विगाडने) वाला मंत्रीही दोषभागी होता है ॥ १२५॥

तथा हि पश्य। अमात्यानामेष ऋमः,—

और देखो, मंत्रियोंकी यह रीति है,-

वरं प्राणपरित्यागः शिरसो वापि कर्तनम् । न तु स्वामिपदावाप्तिपातकेच्छोरुपेक्षणम्' ॥ १२६॥

प्राणका त्याग और शिरका कट जानामी अच्छा है परन्तु राजाको राज्य-हरणरूपी पातक करने वालेको दंड न देना अच्छा नहीं है ॥ १२६ ॥

पिङ्गलकः सादरमाह—'अथ भवान् किं वक्तिसच्छिति?'। दम-नको ब्र्ते—'देव! संजीवकस्तवोपर्यसदशच्यवहारीव लक्ष्यते। तथा चास्मत्संनिधाने श्रीमद्देवपादानां शक्तित्रयनिन्दां कृत्वा राज्यमेवाभिलपति।' पतच्छुत्वा पिङ्गलकः सभयं साश्चर्यं मत्वा तूर्णीं स्थितः। दमनकः पुनराह—'देव! सर्वामात्यपरित्यागं कृत्वैक प्वायं यस्वया सर्वाधिकारी कृतः स एव दोषः। पिंगलकने आदरसे कहा—'तू क्या कहना चाहता है ?' दमनकने कहा—'यह संजीवक तुमारे ऊपर अयोग्य काम करने वाला-सा दीखाता है और मेरे सामने महाराजकी तीनों शैक्तियोंकी निन्दा करके राज्यकोही छीनना चाहता है ॥ यह सुन कर पिंगलक भय और आधर्यसे मान कर चुप हो गया ॥ दमनक फिर बोला—'महाराज ! सब मंत्रियोंको छोड़ कर एक इसीको जो तुमने सर्वाधिकारी (सब कामका अधिकारी) बना रक्खा है वही दोष है ॥ यत:.—

अत्युच्छिते मिलाणि पार्थिवे च विष्टभ्य पादाचुपतिष्ठते श्रीः। सा स्त्रीसभावादसद्दा भरस्य तयोर्द्वयोरेकतरं जहाति॥ १२७॥

क्योंकि—राजलक्ष्मी राजाके तथा मंत्रीके अधिक उन्नति पाने पर चरणोंमें गिर कर (दोनोंकी) सेवा करती है और फिर स्त्रीके खभावसे उन दोनोंके भारकी नहीं सहन करती हुई दोनोंमेंसे एकको छोड़ देती है ॥ १२० ॥ अपरं च.—

एकं भूमिपतिः करोति सचिवं राज्ये प्रमाणं यदा तं मोहाच्छ्रयते मदः स च मदालस्येन निर्भिद्यते । निर्भिन्नस्य पदं करोति हृदये तस्य स्वतन्त्रस्पृहा

खातनयस्पृह्या ततः स नृपतेः प्राणान्तिकं दुद्धाति॥१२८॥ और दूसरे-जय राजा राज्य पर एक मंत्रीको (सब कामका अधिकारी) मुखिया कर देता है तब उसे अभिमानसे मद हो जाता है और मदान्धताके आठखसे आपसमें फूट हो जाती है और फिर फूट होनेसे उसके हृदयमें खतन्त्रताका अभिलाष होता है, अर्थात् सर्वश्रेष्ठ होना चाहता है, और फिर खातइयके लाभकी इच्छासे वह मंत्री राजाके प्राण लेने तक की शत्रुता करता है ॥१२८॥

अन्यच,---

विषदिग्धस भक्तस दन्तस व्रितस च । 🗸 अमात्यस च दुएस मूलादुद्धरणं सुसम्.॥ १२९॥

१ प्रमुशक्ति, मन्नशक्ति और उत्साइशक्ति.

और-विषयुक्त अन्नको, हिलते हुए दांतको, और दुष्ट मंत्रीको जङ्से उखाङ डालनाही सुख है ॥ १२९ ॥ किंच.—

> यः कुर्यात्सचिवायत्तां श्रियं तद्यसने सति । सोऽन्धवज्जगतीपालः सीदेत् संचारकैर्विना ॥ १३० ॥

और जो राजा, लक्ष्मीको मंत्रीके आधीन कर देता है वह राजा उस मन्त्रीके मरण आदि विपत्तिमें गिरने पर चलाने वालेके विना, अंधेके समान दुःख पाता है ॥ १३०॥

सर्वकार्येषु खेच्छातः प्रवर्तते । तदत्र प्रमाणं खामी। एतच जानाति ।

और सब कार्योंमें अपनी इच्छापूर्वक करता है, इसलिये इसमें खामी प्रमाण हैं अर्थात रुचे सो कीजिये, और आप यह जानते हैं—

> न सोऽस्ति पुरुषो लोके यो न कामयते श्रियम् । परस्य युवतीं रम्यां सादरं नेक्षतेऽत्र कः ?'॥ १३१॥

संसारमें ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो लक्ष्मीको न चाहता हो, पराई जवान और सुन्दर स्त्रीको चावसे, कौन नहीं देखता है ? अर्थात् सब देखते हैं॥१३१॥

सिंहो विसृश्याह—'भद्र! यद्यप्येवं तथापि संजीवकेन सह सम महान् स्नेहः।

सिंहने विचार कर कहा—'हे शुभचितक! जो ऐसामी है तोभी संजीवकके साथ मेरा अखन्त स्नेह है।

पइय,—

कुर्वन्निष व्यलीकानि यः प्रियः प्रिय एव सः। अशेषदोषदुष्टोऽपि कायः कस्य न वल्लभः?॥ १३२॥

देख—बुराइयां करता हुआभी जो प्यारा है सो तो प्याराही है, जैसे बहु-तसे दोषोंसे दूषित भी शरीर किसको प्यारा नहीं है ? ॥ १३२ ॥

अन्यच,--

अवियाण्यपि कुर्वाणो यः वियः विय एव सः । दग्धमन्दिरसारेऽपि कस्य वहावनादरः ?'॥ १३३॥ और दूसरे—अप्रिय करने वाला भी जो प्यारा है सो तो प्याराही है, जैसे सुन्दर मन्दिरको जलाने वाली भी अप्रिमें किसका आदर नहीं होता है ?' १३३

दमनकः पुनरेवाह—'देव! स प्वातिदोषः। दमनक फिरभी कहने लगा—'हे महाराज! वही अधिक दोष है;

यतः,—

यसिन्नेवाधिकं चक्षुरारोहयति पार्थिवः ।
सुतेऽमात्येऽप्युदासीने स लक्ष्म्याश्रीयते जनः ॥ १३४॥
क्योंकि—पुत्र, मंत्री तथा साधारण मनुष्य इनमें जिसके ऊपर राजा
अधिक दृष्टि करता है लक्ष्मी उसी पुरुषकी सेवा करती है ॥ १३४॥
श्रृणु देव!—

महाराज ! सुनिये,---

अप्रियस्यापि पथ्यस्य परिणामः सुखावद्यः। वक्ता श्रोता च यत्रास्ति रमन्ते तत्र संपदः॥ १३५॥

अप्रियमी, हितकारी वस्तुका परिणाम अच्छा होता है, और जहां अच्छा उपदेशक और अच्छे उपदेशका सुनने वाला हो वहां सब संपत्तियां रमण करती हैं॥ १३५॥

त्वया च मूलभृत्यानपास्यायमागन्तुकः पुरस्कृतः। एतचातु-चितं कृतम्।

और आपने पुराने सेवकोंको छोड़ कर इस नये आये हुएका सत्कार किया, यहभी अनुचित किया.

यतः,—

मूलभृत्यान्परित्यज्य नागन्तृन्त्रति मानयेत्। नातः परतरो दोषो राज्यभेदकरो यतः'॥ १३६॥

क्योंकि—पुराने सेवकोंको छोड़ कर नये आये हुओंका सत्कार नहीं करना चाहिये, क्योंकि इससे बढ़ कर कोई दोष राज्यमें फूट करने वाला नहीं है.' १३६ सिंहो ब्रुते—'महदाश्चर्यम् । मया यदभयवाचं दस्वानीतः संव-

धिंतश्च। तत्कथं मद्यं द्रुह्यति ?।'

सिंह बोला-'बड़ा आश्वर्य है ! में जिसे अभय वाचा दे कर लाया और उसको बढ़ाया सो मुझसे क्यों वैर करता है ?'

दमनको जूते—'देव!

दुर्जनो नार्जवं याति सेव्यमानोऽपि नित्यदाः। खेदनाभ्यञ्जनोपायैः खपुच्छमिव नामितम्॥ १३७॥

दमनक बोला-'महाराज! जैसे मली गई और तैल आदि लगानेसे सीधी करी गई कुत्तेकी पूंछ सीधी नहीं होती है वैसेही दुर्जन नित्य आदर करनेसेमी सीधा नहीं होता है ॥ १३७॥

अपरं च,—

, स्वेदितो मर्दितश्चैव रज्जुभिः परिवेष्टितः। मुक्तो द्वादशभिवेषैंः श्वपुच्छः प्रकृतिं गतः॥ १३८॥

और दूसरे-तपाई गई, मली गई, डोरीसे लपेटी गई और बारह बरसके बाद खोली गई कुत्तेकी पुंछ टेढ़ीही रहती है ॥ १३८ ॥ अन्यच.—

> वर्धनं वाथ सन्मानं खळानां प्रीतये कुतः ?। फलन्त्यमृतसेकेऽपि न पथ्यानि विपद्यमाः ॥ १३९ ॥

( और धन आदि दे कर ) बढ़ाना अथवा सन्मान करना दुष्टोंकी प्रसन्नताके लिये कहां हो सकता है ? अर्थात् उपकार करने पर भी वे बुराईही करेंगे ! जैसे विपके वृक्ष अग्रतसे सीचनेसेभी मीठे फल नहीं देते हैं ॥ १३९ ॥ अतोऽहं ब्रवीसि—

अपृष्टोऽपि हितं ब्र्याद्यस्य नेच्छेत्पराभवम् । एष एव सतां धर्मा विपरीतमतोऽन्यथा ॥ १४० ॥

इसं लिये में कहता हूं कि-जिसके पराजयकी इच्छा न करे उसके विना पूछेमी हितकारक वचन कहना चाहिये, क्योंकि यही सज्जनोंका धर्म है और इसके विपरीत अधर्म है ॥ १४०॥

तथा चोक्तम्,—

स स्निग्धोऽकुशलान्निवारयति यस्तत्कर्म यन्निर्मलं सा स्त्री याऽनुविधायिनी स मतिमान् यः सङ्गिरभ्यच्यंते । सा श्रीर्या न मदं करोति स सुखी यस्तृष्णया मुच्यते तन्मित्रं यदक्तिमं स पुरुषो यः खिद्यते नेन्द्रियः॥ १४१॥ जैसा कहा है कि-जो विपत्तिसे बचाता है वही स्नेही है, जो निर्मेल अर्थात् दोषरिहत है वही कर्म है, जो (पितकी) आज्ञामें चले वही स्नी है, जिसका सज्जन आदर करे वही बुद्धिमान है, जो अहंकारको उत्पन्न न करे वही संपत्ति है, जो तृष्णाके रहित है वही खुखी है, जो निष्कपट है वही मित्र है और जो इन्द्रियोंके वशमें नहीं है वही पुरुष है ॥ १४१ ॥

यदि संजीवकव्यसनार्दितो विशापितोऽपि स्वामी न निवर्तते

तदीहिश भृत्ये न दोपः।

और जो संजीवक के स्नेहमें फँसे हुए खामी जताने पर भी न मानें तो सुझ छे सेवक पर दोष नहीं है।

तथा च,—

नृपः कामासको गणयति न कायं न च हितं यथेष्टं खच्छन्दः प्रविचरति मत्तो गज इव । ततो मानध्मातः स पतति यदा शोकगहने

तदा भृत्ये दोषान्क्षिपति न निजं वेत्त्यविनयम्' ॥ १४२ ॥ और भी कहा है कि-भोगमें आसक्त राजा कार्यको और हितकारी वचनको नहीं गिनता है और मत वाले हाथीकी तरह अपनी इच्छानुसार जो अच्छा लगता है सो करता है; और किर घमंडके मारे जब शोकमें अर्थात् भारी आपित्तमें गिरता है तब सेवक पर दोष पटकता है और अपने युरे आचरणको नहीं जानता है ॥ १४२ ॥

पिङ्गलकः ( खगतम् ),—

'न परस्यापराधेन परेषां दण्डमाचरेत्।

आत्मनावगतं कृत्वा वशीयात्पूजयेच वा ॥ १४३ ॥

पिंगलक (अपने मनमें सोचने लगा) कि, 'किसीके बहकानेसे दूसरोंको दंड न देना चाहिये परन्तु अपने आप जान कर उसे मारे या सन्मान करे॥१४३॥ तथा चोक्तम्,—

गुणदोषावनिश्चित्य विधिनं ग्रह्निग्रहे ।

स्वनाशाय यथा न्यस्तो दर्पात्सर्पमुखे करः'॥ १४४॥ जैसा कहा है कि-घमंडसे अपने नाशके लिये सर्पके मुखमें उंगली देनेके समान गुण और दोषको विना निश्चय करे आदर करनेकी अथवा दंड देनेकी रीति नहीं हैं'॥ १४४॥

प्रकाशं ब्रूते—'तदा संजीवकः किं प्रत्यादिश्यताम् ?'। दमनकः ससंभ्रममाह—'देव! मा मैवम्। एतावता मन्त्रमेदो जायते।

( प्रकट बोला ) तो संजीवकको क्या उपदेश करना चाहिये ?' दमनकने घवरा कर कहा-'महाराज ! ऐसा नहीं; इससे ग्रप्त बातू खुल जाती है ॥ तथा ह्युक्तम्,—

मन्त्रवीजमिदं गुप्तं रक्षणीयं यथा तथा । मनागपि न भिद्येत तिङ्कात्रं न प्ररोहति ॥ १४५ ॥

औरमी कहा है--इस ग्रप्त मंत्ररूपी बीजकी जिस किसी प्रकारसे रक्षा करें और थोबामी न फूटने दें, क्योंकि वह फूटा हुआ नहीं उगता है, अर्थात् रहस्यको ग्रप्त रक्खे; क्योंकि वह खोलनेसे सफल (कार्य-साधक) नहीं होता है ॥१४५॥ किंच,-

> आदेयस्य प्रदेयस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः। क्षित्रमिकयमाणस्य कालः पिवति तद्रसम् ॥ १४६॥

और लेना देना और करनेका काम ये शीघ्र नहीं किये जायँ तो इनका रस समय पी लेता है, अर्थात् समय पर चूक जानेसे काम विगाइ जाता है ॥१४६॥

तद्वर्यं समारब्धं महता प्रयत्नेन संपादनीयम्।

इसलिये अवश्य आरंभ किये हुए कामको वहे यत्नसे सिद्ध करना चाहिये. किंच,—

मन्त्रो योध इवाधीरः सर्वाङ्गैः संवृतैरपि । चिरं न सहते स्थातुं परेभ्यो भेदशङ्कया ॥ १४७ ॥

क्योंकि,—जैसे कवच आदिसे ढंके हुए अंग वाला भी डरपोक योदा पराजयके भगसे युद्धमें बहुत देर तक नहीं ठहर सकता है वैसेही उपाय आदि सब अंगोंसे ग्रप्त विचार भी दूसरे शत्रुओंके भेदकी शंकासे बहुत काल तक ग्रप्त नहीं रहता है, अर्थात् प्रकट हो जाता है, और रहस्यके खुल जाने पर कार्यहानि होती है ॥ १४७॥

यद्यसौ दृष्टदोषोऽपि दोषान्निवर्त्य संधातव्यस्तद्तीवानुचितम्। जो इसका दोष देख छेने पर भी दोषको दूर कर फिर मेल करना तो औरभी अनुचित है; यतः,—

सक्रहुष्टं तु यो मित्रं पुनः संघातुमिच्छति । स मृत्युमेव गृह्वाति गर्भमश्वतरी यथा'॥ १४८॥

क्योंकि,—जो मनुष्य एक वार दुष्टपना किये हुए मित्रके साथ फिर मेल करना चाहता है वह मृत्युको ऐसे बुलाता है जैसे अधातरी गर्भको'॥ १४८॥

सिंहो त्रूते—'श्रायतां तवत्किमस्माकमसौ कर्तुं समर्थः ?' दमनक आह—'देव !

सिंह बोला-'पहले यह तो समझलो कि वह हमारा क्या कर सकता है ?' दमनकने कहा-'महाराज!

अङ्गाङ्गिभावमञ्चात्वा कथं सामर्थ्यनिर्णयः ?।
पदय टिट्टिभमात्रेण समुद्रो व्याकुलीकृतः'॥ १४९॥
शरीरको और शरीरधारीके कामको विना जाने कैसे सामर्थ्यका निर्णय हो
सकता है ? देखो, केवल एक टिटहरीने समुदको व्याकुल कर दिया'॥ १४५॥

सिंहः पृच्छति—'कथमेतत् ?'। दमनकः कथयति— सिंह पूछने लगा—'यह कथा कैसे हैं ?' दमनक कहने लगा।—

#### कथा १०

# [ टिटहरीका जोडा और समुद्रकी कहानी १० ]

'दक्षिणसमुद्रतीरे टिट्टिभदंगती निवसतः। तत्र चासन्नप्रसवा टिट्टिभी भर्तारमाह—'नाथ! प्रसवयोग्यस्थानं निभृतमनुसंधीय-ताम्।'टिट्टिभोऽवदत्—भार्ये! निन्वदमेव स्थानं प्रस्तियोग्यम्।' सा ब्रते—'समुद्रवेलया व्याप्यते स्थानमेतत्।' टिट्टिभोऽवदत्— 'किमहं निर्वलः समुद्रेण निप्रहीतव्यः?'। टिट्टिभी विहस्याह— 'खामिन्! त्वया समुद्रेण च महदन्तरम्।

'दक्षिण समुद्रके तीर पर टिटहरीका जोड़ा रहता था । और वहाँ पूरे गर्म वाली टिटहरीने अपने पतिसे कहा-'स्वामी! प्रसवके अर्थात् अंडे धरनेके योग्य एकांत स्थान हंदना चाहिये।' टिटहरा वोला—'प्रिये! सचमुच यही स्थान अंडे धरनेके लिये अच्छा है।' वह कहने लगी-'इस स्थानमें समुद्रकी तरंग

१ अश्वतरी एक प्रकारकी खचर गधी होती है. उसका बचा पेट फाड़ कर निकलता है और वह मर जाती है.

चढ़ आती है। 'टिटहरेनं उत्तर दिया-'क्या में समुद्रसे बलमें कमती हूँ सो वह मुझे दुःख देगा !'टिटहरी हैंस कर बोली-'खामी! तुममें और समुद्रमें बढ़ा अन्तर है;

अथवा,---

पराभवं परिच्छेत्तुं योग्यायोग्यं च वेत्ति यः। अस्तीह यस्य विज्ञानं छच्छ्रेणापि न सीदति ॥ १५०॥

अथवा,-इस संसारमें पराभवको निर्णय करनेके लिये जो योग्य और अयोग्य जानता है और जिसको अपने बलाबलका पूर्ण ज्ञान है वह विपत्तिमेंभी दुःख नहीं भोगता है ॥ १५०॥

अपि च,—

अनुचितकार्यारम्भः खजनविरोधो वलीयसि स्पर्धा। प्रमदाजनविश्वासो मृत्योद्वीराणि चत्वारि'॥ १५१॥

और दूसरे-अनुचित कामका आरंभ, अपने इष्ट मित्रोंसे विरोध, वलवान्से बराबरी की इच्छा, और स्त्रियों पर विश्वास ये चार मृत्युके द्वार (मार्ग) हैं'॥ १५१॥

ततः कृच्छ्रेण सामिवचनात्सा तत्रैव प्रस्ता। एतत्सर्व श्रुत्वा समुद्रेणापि तच्छिकि झानार्थं तदण्डान्यपहतानि । ततिष्टिहिभी शोकार्ता भर्तारमाह—'नाथ! कप्रमापिततम् । तान्यण्डानि मे नप्रानि ।' दिद्विभोऽवदत्—'प्रिये! मा भैषीः ।' इत्युक्त्वा पक्षिणां मेलकं कृत्वा पिक्षिस्तामिनो गरुडस्य समीपं गतः । तत्र गत्वा सकलवृत्तान्तं दिद्विभेन भगवतो गरुडस्य पुरतो निवेदितम्—'देव! समुद्रेणाहं स्वगृहावस्थितो विनापराधेनैव निगृहीतः।' ततस्तद्वचनमाकण्यं गरुतमता प्रभुभंगवन्नारायणः सृष्टिस्थितिप्रलयहेनुर्विद्याः। स समुद्रमण्डदानायादिदेश। ततो भगवदान्नां मोलौ निधाय समुद्रेण तान्यण्डानि दिद्विभाय समर्पितानि। अतोऽहं व्रवीमि—"अङ्गाङ्गिभावमञ्चात्वा" इत्यादि'॥ राजाह—'कथमसौ झातव्यो द्रोहबुद्धिरिति?'। दमनको ब्रुते—'यदासौ सद्र्यः श्रुङ्गाग्रप्रहर्णाभिमुखश्चिकतिमिवागच्छित तदा झास्यति स्वामी।' पवमुक्त्वा संजीवकसमीपं गतः। तत्र गतश्च

-१५२] भगवानकी आक्वासे समुद्रने टिटहरेको अंडे सोंपना १४३

मन्दं मन्दमुपसर्पन् विस्मितमिवात्मानमदर्शयत् । संजीवकेन सादरमुक्तम्—'भद्र ! कुशलं ते ?' । दमनको बूते—'अनुजीविनां कुतः कुशलम् ?

फिर कप्टसे खामीके कहनेसे उस टिटहरीने वहाँही अंडे धरे। यह सब सुन कर समुद्रभी उसकी सामर्थ्य ट्रोलनेके लिये उसके अंडे वहा ले गया, तब ट्रिटहरी शोकसे खिल हो कर पतिसे कहने लगी-'हे स्वामी! बदा कप्ट आ पडा. वे मेरे अंडे नष्ट हो गये।' टिटहरा बोला-'प्यारी ! डर मत ।' ऐसा कह कर और सब पक्षियोंको साथ छे कर वह पक्षियों के स्वामी गरुइजीके पास गया । वहाँ जा कर टिटहरेने सब समाचार भगवान गहइजीके सामने निवेदन कर दिया कि-िह महाराज ! समुद्रने मुझ अपने घर बैठे हुएको विना अपराधही सताया है।' तब उसकी वात सुन कर गरुइजीने सृष्टि, स्थिति और प्रलयके कारण प्रभू भगवान् नारायणको जता दिया । उन्होंने समुद्रको अंडे देनेकी आज्ञा दे दी । तब भगवान्की आज्ञाको सिर पर रख कर समुद्रने उन अंडोंको टिटहरेको सोंप दिया। इसलिये में कहता हं-"शरीर और शरीरधारीके कामको बिना जाने" इलादि।" राजा बोला-'यह कैसे जाना जाय कि वह द्रोह करने लगा है ?' दमनकने कहा-'जब वह घमंडसे सींगोंकी नोंकको मारनेके लिये सामने करता हुआ निडर-सा आवे तब खामी आपही जान जायेंगे।' इस प्रकार कह कर संजीवकके पास गया और वहाँ जा कर धीरे धीरे पास खिसकता खिसकता अपनेको मन मलीन-सा दिखाया । संजीवकने आदरसे कहा-'मित्र ! कुशल तो है ?' दमनकने कहा-'सेवकोंको कुशल कहाँ ?

यतः,---

संपत्तयः पराधीनाः सदा चित्तमनिर्वृतम् । स्रजीवितेऽप्यविश्वासस्तेषां ये राजसेवकाः ॥ १५२ ॥

क्योंकि,—जो राजाके सेवक हैं उनकी संपत्तियाँ पराधीन, मन सदा दुःखी और तो क्या युद्ध इत्यादिकी शंकासे वे अपने जीनेकामी भरोसा नहीं रखते हैं॥ १५२॥

अन्यच,—

कोऽर्थान्प्राप्य न गर्वितो विषयिणः, कस्यापदोऽस्तं गताः? स्त्रीभिः कस्य न खण्डितं भुवि मनः, को वाऽस्ति राक्षां प्रियः?। कः कालस्य भुजान्तरं न च गतः, कोऽर्थी गतो गौरवं ? को वा दुर्जनवागुरासु पतितः क्षेमेण यातः पुमान् ?॥ १५३॥

और दूसरे — कौनसा मनुष्य धनको पा कर अहंकारी नहीं होता है ? किस कामीको आपित्तयाँ नहीं घेरती हैं ? स्त्रियोंने किसका मन नहीं डिगाया ? राजाओं का कौन प्यारा है ? कौनसा मनुष्य कालकी भुजाओं के बीचमें नहीं गया ? कौनसे याचकका सन्मान हुआ है ? और कौनसा पुरुष दुर्जनों के कपटमें पड़ कर सकुशल आया है ? ॥ १५३॥

संजीवकेनोक्तम्—'सखे ! ब्र्हि किमेतत् ?'। दमनक आह-'किं ब्रवीमि मन्दभाग्यः ?

संजीवकने कहा—'मित्र ! कहो तो यह क्या बात है ?' दमनकने कहा—'मैं मंदमागी क्या कहूँ ?
पर्य,—

मजान्नपि पयोराशौ लब्ध्वा सर्पावलम्बनम्।

न मुञ्चिति न चादत्ते तथा मुग्धोऽस्मि संप्रिति ॥ १५४॥ देखो,-जैसे समुद्रमें डूबता हुआ भी मनुष्य सर्पका सहारा पा कर न तो छोड़ सकता है न पकड़ सकता है वैसाही इस समय में मूढ़ हूँ, याने कुछ समझ नहीं सकता हूँ कि क्या कहूँ॥ १५४॥ यतः.—

एकत्र राजविश्वासो नश्यत्यन्यत्र वान्धवः।

किं करोमि क गच्छामि पतितो दुःखसागरे' ॥ १५५ ॥ क्योंकि एक तरफ राजाका विश्वास और दूसरी तरफ यान्धवका विनाश होना क्या कहँ, कहाँ जाऊँ ? इस दुःखसागरमें पड़ा हूँ ॥ १५५ ॥

इत्युक्तवा दीर्घं निःश्वस्योपविष्टः । संजीवको त्रूते-'मित्र ! तथापि सविस्तरं मनोगतमुच्यताम्।' दमनकः सुनिभृतमाह—'यद्यपि राजविश्वासो न कथनीयस्तथापि भवानसदीय-प्रत्ययादागतः। मया परलोकार्थिनावद्यं तव हितमाख्येयम्। श्रृणु । अयं स्वामी तवोपिर विकृतवुद्धी रहस्युक्तवान्-'संजीव-कमेव हत्वा स्वपरिवारं तर्पयामि।' पतच्छुत्वा संजीवकः परं विपादमगमत्। दमनकः पुनराह—'अलं विषादेन । प्राप्तकाल-

कार्यमनुष्ठीयताम् ।' संजीवकः क्षणं विमृश्याह स्वगतम्— 'सुष्ठु खिवदमुच्यते । किं वा दुर्जनचेष्टितं न वेत्येतद्यवहारा-न्निणेतुं न शक्यते ।

यह कह कर लंबी साँस भर कर बैठ गया। तब संजीवकने कहा—'मित्र! तोभी भव विस्तारपूर्वक मनकी वात कहो। दमनकने बहुत छिपाते र कहा—'यद्यपि राजाका ग्रुप्त विचार नहीं कहना चाहिये तोभी तुम मेरे भरोसेसे आये हो।—अत एव मुझे परलोककी अभिलाषाके डरसे अवश्य तुम्हारे हितकी बात कहनी चाहिये। सुनो, तुमारे ऊपर कोधित इस खामीने एकांतमें कहा है कि संजीवकको मार कर अपने परिवारको दूँगा।' यह सुनतेही संजीवकको बड़ा विषाद हुआ। फिर दमनक बोला—'विषाद मत करो, अवसरके अनुसार काम करो.' संजीवक छिन भर चित्तमें विचार कर कहने लगा—'निश्रय यह ठीक कहता है; अथवा दुर्जनका यह काम है अथवा नहीं है, यह व्यवहारसे निर्णय नहीं हो सकता है. यत:.—

र्रुजनगम्या नार्यः प्रायेणापात्रभृद्भवति राजा। कृपणानुसारि च धनं देवो गिरिजलघिवर्षी च ॥ १५६॥

क्योंकि—स्त्रियाँ दुर्जनोंके पास जाती हैं, बहुधा राजा कुपात्रोंका पालन करता है, घन कृपणके पास जाता है और इन्द्र पहाड़ और समुद्रमें वरसाता है ॥१५६॥

कश्चिदाश्चयसौन्दर्याद्वत्ते शोभामसज्जनः। प्रमदालोचनन्यस्तं मलीमसमिवाञ्जनम्॥ १५७॥

कोई २ दुर्जन (अपना) आश्रयकी सुन्दरतासे, सुन्दर स्त्रियोंके नेत्रोंमें आँजा हुआ मैला काजलके समान, शोभा पाता है ॥ १५७ ॥

तत्र विचिन्त्योक्तम्—'कष्टं किमिद्मापतितम्?। उसने विचार कर कहा-'यह क्या कष्ट आ पड़ा?।

यतः,—

आराध्यमानो नृपतिः प्रयत्ना-न्न तोषमायाति किमत्र चित्रम् ?। अयं त्वपूर्वप्रतिमाविशेषो यः सेव्यमानो रिपुतामुपैति ॥ १५८॥ हि॰ १० क्योंकि — राजा वहे यब्रसे सेवा करने पर भी प्रसन्न नहीं होता है इसमें क्या आश्चर्य है ? क्योंकि यह एक अनोखीही देवताकी मूर्ति है जो सेवा करने पर भी शत्रुता करती है ॥ १५८॥

तद्यमशक्यार्थः प्रमेयः।

इस लिये इस बातका कुछ मेद नहीं जाना जाता है।

पश्य,---

निमित्तमुद्दिश्य हि यः प्रकुप्यति ध्रुवं स तः त्यापगमे प्रसीदति । अकारणद्वेषि मनस्तु यस्य वै कथं जनस्तं परितोषयिष्यति ?॥ १५९॥

देखो- जो निश्चय करके किसी कारणसे कोध करता है वह उस कारणके नाश हो जाने पर अवश्य प्रसन्न हो जाता है, पर जिसका मन विना कारणके वैर करने लगा है उसको मनुष्य कैसे प्रसन्न कर सकता है है ॥ १५९ ॥

किं मयापरुतं राज्ञः ? अथवा निर्निमित्तापकारिणश्च भवन्ति राजानः ।' दमनको त्रूते—'एवमेतत् , श्रृणु—

और मेंने राजाका क्या अपकार किया? अथवा, राजा लोग विनाही कारण अपकार करने वाले होते हैं?'। दमनक वोला—'यह योंही है। सुनो,—

> विश्वैः क्षिग्धैरुपकृतमि द्वेष्यतामिति कश्चित् साक्षाद्रन्यैरपकृतमि श्रीतिमेवोपयाति । चित्रं चित्रं किमध चरितं नैकभावाश्रयाणां सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः ॥ १६० ॥

कोई कोई मनुष्य पण्डितोंसे तथा मित्रोंसे उपकार किये जाने पर भी शत्रुता करता है, और शत्रुओंसे प्रत्यक्षमें अपकार किये जाने पर भी प्रसन्न होता है। अव्यवस्थित चित्त वाले पुरुपोंका चरित्र बड़ा अद्भुत है और सेवाका काम योगियोंसेभी बढ़े कप्टसे हो सकता है॥ १६०॥

अन्यच,—

कृतशतमसत्सु नष्टं सुभापितशतं च नष्टमबुधेषु । वचनशतमयचनकरे बुद्धिशतमचेतने नष्टम् ॥ १६१ ॥ और दूसरे-दुष्टोंके विषयमें सेंकड़ों उपकार नष्ट हो जाते हैं, मूर्खोंके सामने सैकड़ों अच्छे २ उपदेश नष्ट हो जाते हैं, हितके यचनको नहीं मानने वालेके सामने सेंकड़ों वचन नष्ट हो जाते हैं, और महामूर्खके सामने सेंकड़ों बुद्धियाँ नष्ट हो जाती हैं ॥ १६१ ॥ किंच.—

चन्दनतरुषु भुजंगा जलेषु कमलानि तत्र च ब्राहाः। गुणघातिनश्च भोगे खला न च सुखान्यविष्नानि ॥ १६२॥

और चन्दनके वृक्षों पर सर्प, जलमें कमल और उसीमें मगर आदि होते हैं, और राजादि अथवा विषयके भोगमें गुणके नाश करने वाले दुर्जन लोग होते हैं; इसीलिये सुख विघ्नरहित नहीं है ॥ १६२॥

अन्यच्च,---

मूलं भुजंगैः कुसुमानि भृङ्गैः शाखाः प्रवङ्गैः शिखराणि भह्नैः। नास्त्येव तचन्दनपादपस्य यन्नाश्रितं दुष्टतरैश्च हिंस्रैः॥ १६३॥

और दूसरे-जड़ सपेंसि, पुष्प मँवरोंसे, डालियाँ वन्दरोंसे और चोटी विधीके समान पत्रोंसे, इस प्रकार चन्दनके वृक्षका ऐसा कोईसा भाग नहीं है जो दुष्ट जंतुओंसे न विरा हो ॥ १६३ ॥

अयं तावत्स्वामी वाचि मधुरो विषद्वयो ज्ञातः ।
मुझे यह खामी वाणीमें मीठा और पेटका कपटी समैझ पड़ा।
यतः.—

दूरादुच्छितपाणिराईनयनः श्रोत्सारितार्थासनो गाढालिङ्गनतत्परः त्रियकथाप्रश्लेषु दत्तादरः । अन्तर्भूतवियो वहिर्मेषुमयश्चातीव मायापदुः,

को नामायमपूर्वनाटकविधियः शिक्षितो दुर्जनैः?॥१६४॥ क्योंकि—दूरसे ऊँचे हाथ उठाना, प्रीतिसे रसीले नेत्र करना, आधा भासन बैठनेके लिये देना, अच्छे प्रकारसे मिलना, प्रिय कथाके पूछनेमें आदर करना, भीतर विषयुक्त भर्षात् कपटयुक्त और बाहरसे मीठी २ बार्ते करना यह जिसमें हो और अत्यन्त मायासे भरा होना-यह कौनसा अपूर्व नाटकका व्यवहार है जो दुर्जनोंने सीखा है! ॥ १६४ ॥

तथा हि,—

पोतो दुस्तरवारिराशितरणे दीपोऽन्धकारागमे निवाते व्यजनं मदान्धकरिणां दर्पोपशान्त्ये सृणिः। इत्थं तद्भवि नास्ति यस्य विधिना नोपायिचन्ता कृता

मन्ये दुर्जनचित्तवृत्तिहरणे घातापि भग्नोचमः'॥ १६५॥ और-दुस्तर समुद्रके पार होनेके लिये नान, अंघकारके आने पर दीपक, वायुरहित समयमें पंखा, और मद वाले हाथीका घमंड दूर करनेके लिये अंकुश-इस प्रकार इस संसारमें ब्रह्माने हरएक विषयके उपायकी चिंता नहीं की हो ऐसी बात नहीं है, पर मैं मानता हूँ कि दुर्जनोंके चित्तकी पृत्ति हरण(दूर) करनेमें विधातामी उद्योगरहित (विफल-प्रयक्त) हो गया॥ १६५॥

संजीवकः पुनर्निःश्वस्य—'कष्टं भोः! कथमद्दं सस्यभक्ष<mark>कः</mark> सिंहेन निपातयितव्यः?

संजीवक फिर साँस भर कर (बोला)—अरे! बढ़े कप्टकी बात है, कैसे सिंह मुझ घासके चरने वालेको मारेगा ? यतः,—

ययोरेव समं वित्तं ययोरेव समं वलम् । तयोविंवादो मन्तव्यो नोत्तमाधमयोः कवित् ॥ १६६ ॥

क्योंकि-जिन दोनोंका समान वित्त और समानही बल हो, उन दोनोंका विरोध हो सकता है, किंतु सबल और निर्वलका तो कदापि नहीं होता है ॥ १६६ ॥

(पुनर्विचिन्त्य) केनायं राजा ममोपरि विकारितो न जाने। मेदमुपगताद्राज्ञः सदा मेतव्यम्।

(फिर सोच कर) किसने इस राजाको मुझसे क्रोधित करा दिया नहीं जानता हुँ। स्रोर, स्नेह छूटे राजासे सदा डरना चाहिये।

१ कोई ग्रंथमें 'तयोर्विवादों मैत्री च नोत्तमाध्यमयोः कवित्' ऐसा पाठ है; वहां पर 'उनही दोनोंका वाद और लेह हो सकता है, उत्तम और अधमका नहीं' ऐसा अर्थ समझना

यतः,---

मित्रणा पृथिवीपालचित्तं विघटितं कचित्। वलयं स्फटिकस्येव को हि संघातुमीश्वरः?॥१६७॥ क्योंकि—किसी काममें मंत्रीसे फटे हुये राजःके चित्तको कांचकी चूडीके समान कोन जोडनेको समर्य हो सकता है ? अर्थात् वह सर्वथा अशक्य है॥ अन्यञ्च.—

> वज्रं च राजतेजश्च द्वयमेवातिभीषणम् । एकमेकत्र पतति पतत्यन्यत् समन्ततः ॥ १६८॥

और दूसरे, वज तथा राजाका तेज ये दोनों बढ़े भयंकर हैं, एक अर्थात् वज़ तो एकही स्थानमें गिरता है, और दूसरा अर्थात् राजाका तेज, चारों तरफ फैलता है।। १६८।।

ततः संग्रामे मृत्युरेव वरम् । इदानीं तदाज्ञानुवर्तनमयुक्तम् । फिर संग्राममें मरनाही अच्छा है । अब उसकी आज्ञा मानना उचित-नहीं है; यतः,—

मृतः प्राप्तोति वा खर्गं रात्रं इत्वा सुखानि वा। उभाविष हि शूराणां गुणावेतौ सुदुर्लभौ ॥ १६९ ॥

क्योंकि—श्रर युद्धमें मर कर खर्ग पाता है अथवा जीता बचे तो शत्रुको मार कर सुख पाता है, इसलिये श्ररोंके यह दोनोंही गुण बड़े दुर्लभ हैं ॥ १६९ ॥ युद्धकालश्चायम्,—

और यह लड़नेका समय है।

यत्रायुद्धे ध्रुवं मृत्युर्युद्धे जीवितसंशयः। तमेव कालं युद्धस्य प्रवदन्ति मनीषिणः॥ १७०॥

जिस समय, बुद्धिके नहीं करनेमें मृत्युका होना निश्वय है, और युद्धमें जीनेक। संदेह है, उसी कालको पण्डित लोग युद्धका समय कहते हैं ॥ १७०॥ यतः,—

अयुद्धे हि यदा पश्येन्न किंचिद्धितमारमनः। युध्यमानस्तदा प्रान्धो म्नियते रिपुणा सह ॥ १७१ ॥ क्योंकि—जब चतुर मनुष्य विना युद्धते कुछमी अपना हित न देखता है तब दुरमनके साथ लड़ कर मर जाता है ॥ १७१ ॥ जये च लभते लक्ष्मीं मृतेनापि सुराङ्गनाम् । क्षणविध्वंसिनः कायः, का चिन्ता मरणे रणे?'॥ १७२॥ और विजय होने पर खामित्व और मरने पर खर्ग मिलता है, और यह काया क्षणभग्नर है फिर संग्राममें मरनेकी क्या चिंता है १'॥ १०२॥

एतचिन्तयित्वा संजीवक आह-'भो मित्र! कथमसौ मां जिद्यां-सुर्ज्ञातव्यः ?'। दमनको बूते—'यदासौ पिङ्गलकः समुन्नतलाङ्गल उन्नतचरणो विवृतास्यस्त्वां पश्यित तदा त्वमेव स्वविक्रमं दर्शियष्यसि।

यह सीच कर संजीवक वोला-'हे मित्र ! वह मुझे मारने वाला कैसे समझ पड़ेगा?' तब दमनकने कहा-'जब यह पिंगलक पूंछ फटकार कर ऊंचे पंजे करके और मुख फाड़ कर देखे तब तुमभी अपना पराक्रम दिखलाना; यत:,—

चलवानिप निस्तेजाः कस्य नाभिभवास्पदम्?। निःशङ्कं दीयते लोकैः पश्य भस्मचये पदम्॥ १७३॥

क्योंकि-तेजहीन वलवान्को कोनसा मनुष्य पराजय नहीं कर सकता है? अर्थात् सब कर सकते हैं। देखो, मनुष्य तेज(विडि)हीन राखके ढेरमें निडर हो कर पैर रखते हैं॥ १७३॥

किंतु सर्वमेतत्सुगुप्तमनुष्ठातव्यम् । नो चेन्न त्वं नाहम्' इत्युक्त्वा दमनकः करटकसमीपं गतः । करटकेनोक्तम्—'किं निष्पन्नम् ?' दमनकेनोक्तम्—'निष्पन्नोऽसावन्योन्यभेदः ।' करटको ज्रूते—'कोऽत्र संदेहः ?

परन्तु यह सब बात गुप्त ही रखने योग्य है। नहीं तो न तुम और न में यह कह कर दमनक करटकके पास गया। तब करटकने पूछा-'क्या हुआ ?' दमनकने कहा—'दोनोंके आपसमें फूट फैल गई।' करटक बोला-'इसमें क्या संदेह है ? यतः.—

वन्धुः को नाम दुष्टानां कुप्यते को न याचितः।

को न दृष्यति वित्तेन कुरुत्ये को न पण्डितः ?॥ १७४॥ क्योंकि—दुष्टोंका कोन वन्धु है ? माँगनेसे कोन नहीं कोधित होता है ? धन (पाने) से कौनसा मनुष्य घमंड नहीं करता है ? और बुरा काम करनेमें कोनसा मनुष्य चतुर नहीं है ?॥ १०४॥

अन्यच्च,---

दुर्नुत्तः कियते धूर्तैः श्रीमानात्मविवृद्धये । किं नाम खलसंसर्गः कुरुते नाश्रयादावत् ?'॥ १७५॥

और दूसरे-धूर्त मनुष्य अपनी बढ़तीके लिये धनवान्को दुराचारी कर देते हैं, इसलिये दुर्धोका सहवास अभिके समान क्या क्या नहीं करता है ? याने बहु सब अनर्थोकी जह है । १०५॥

ततो दमनकः पिङ्गलकसमीपं गत्वा 'देव! समागतोऽसौ पापा-शयः। ततः सज्जीभूय स्थीयताम्' इत्युक्त्वा पूर्वोक्ताकारं कार-यामास। संजीवकोऽप्यागत्य तथाविधं विकृताकारं सिंहं दृष्ट्रा स्वानुक्षपं विक्रमं चकार। ततस्तयोर्युदे संजीवकः सिंहेन व्यापादितः।

तय दमनकने पिंगलक्षके पास जा कर—'महाराज! वह पापी आ पहुँचा है, इसलिये सम्हाल कर वैठ जाइये'—यह कह कर पहले जताए हुए आकारको करा दिया. संजीवकने भी था कर वैसेही बदली हुई चेष्टा वाले सिंहको देख कर अपने योज्य पराक्रम किया। फिर उन दोनोंकी लड़ाईमें संजीवकको सिंहने मार डाला।

अथ संजीवकं सेवकं पिङ्गलको व्यापाच विश्रान्तः सशोक इव तिष्ठति । बूते च—'किं मया दारुणं कर्म छतम् ?

पीछे सिंह, संजीवक सेवकको मार कर थका हुआ और शोकका-सा मारा बैठ गया । और बोला-'कैंसा मेंने दुष्ट कर्म किया है ?

यतः,—

परैः संभुज्यते राज्यं खयं पापस्य भाजनम् । धर्मातिकमतो राजा सिंहो इस्तिवधादिव ॥ १७६ ॥

क्योंकि—राजा, हाथीके मारनेसे सिंहके समान धर्मका उछंघन करनेसे आप केवल पापका भागी बनता है और राज्यका सुख तो दूसरेही भोगते हैं॥ १७६॥ अपरं च,--

भूम्येकदेशस्य गुणान्वितस्य भृत्यस्य वा बुद्धिमतः प्रणाशः । भृत्यप्रणाशो मरणं नृपाणां नृष्टापि भूमिः सुलभा, न भृत्याः'॥ १७७॥

और दूसरे-राज्यके एक दुकड़ेका और वुद्धिमान तथा गुणवान सेवकका इन दोनोंके नाशसे भी राजाओंको सेवकका नाश मरणके समान है, क्योंकि भूमि नष्ट हुईभी सहजमें मिल सकती है परन्तु सेवक नहीं मिल सकते हैं'॥ १७७॥

दमनको बूते—'खामिन् ! कोऽयं नूतनो न्यायो यदरातिं हत्वा संतापः क्रियते ?

दमनक बोला—'खामी! यह कोनसा नया न्याय है कि शत्रुको मार कर पछ-तावा करते हो?

तथा चोक्तम्,—

पिता वा यदि वा भ्राता पुत्रो वा यदि वा सुद्धत्। प्राणच्छेदकरा राज्ञा इन्तव्या भूतिमिच्छता॥ १७८॥

जैसा कहा है—संपत्तिको चाहने वाले राजाको प्राणका नाश करने वाला पिता हो, या भाई हो, पुत्र हो, अथवा मित्र हो, मार देना चाहिये ॥ १७८॥ अपि च.—

्धर्मार्थकामतत्त्वशो नैकान्तकरुणो भवेत्। न हि हस्तस्थमप्यन्नं क्षमावान् भक्षितुं क्षमः॥ १७९॥

और मी-धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इनके सारको जानने वाळे पुरुषको अत्यंत दयाछ नहीं होना चाहिये; क्योंकि क्षमाश्रील पुरुष हाथ पर रक्के हुए भी मोजनको नहीं खा सकता है ॥ १७९ ॥

किं च,—

क्षमा रात्रौ च मित्रे च यतीनामेव भूषणम् । अपराधिषु सत्त्वेषु नृपाणां सैव दूषणम् ॥ १८० ॥

और-शत्रु तथा मित्र पर क्षमा करना केवल तपखियोंका ही भूषण है, और राजाओंका अपराध करने वाले प्राणियों पर क्षमा करना तो दूषणही है ॥१८०॥ अपरं च,---

राज्यलोभादहंकारादिच्छतः स्वामिनः पदम् । प्रायश्चित्तं तु तस्यैकं जीवोत्सर्गो न चापरम् ॥ १८१ ॥

और दूसरे-राज्यके लोभसे अथवा अहंकारसे खामीके पदको चाहने वाले सेवकका, उस पापको नाश करनेमें प्राणोंका त्यागही एक प्रायिक्त है, और दूसरा कोई नहीं है ॥ १८९॥

अन्यच,—

राजा घृणी ब्राह्मणः सर्वभक्षः स्त्री चावशा दुष्प्रकृतिः सहायः । प्रेष्यः प्रतीपोऽधिकृतः प्रमादी त्याल्या इमे यश्च कृतं न वेत्ति ॥ १८२ ॥

और अलम्त दयाल राजा, सर्वभक्षी अर्थात् अलंत लोमी ब्राह्मण, अवश स्त्री, बुरी प्रकृति वाला सहायक, उत्तर देने वाला नोकर, असावधान अधिकारी, और पराये उपकारको नहीं मानने वाला—ये लागनेके योग्य हैं ॥ १८२ ॥ विद्योषतञ्ज,—

सत्यानृता सपरुषा प्रियवादिनी च हिंस्रा द्यालुरिप चार्थपरा वदान्या। नित्यव्यया प्रचुररत्नधनागमा च वाराङ्गनेव नृपनीतिरनेकरूपा'॥ १८३॥

और विशेष करके-राजाकी नीति, कभी सची, कभी झूठी, कभी कड़ी, कभी नरम, कभी हिंसा करने वाली, कभी दयालु, कभी धन छेने वाली, कभी उदार, कभी सदा व्यय करने वाली, कभी कनेक रत्न और धनको इकट्ठा करने वाली, वेश्याके समान बहुत प्रकारकी हैं'॥ १८३॥

इति दमनकेन संतोषितः पिङ्गलकः खां प्रकृतिमापन्नः सिंहासने समुपविष्टः । दमनकः प्रहृष्टमनाः 'विजयतां महाराजः, शुभमस्तु सर्वजगताम्' इत्युक्तवा यथासुखमवस्थितः ।

इस प्रकार जब दमनकने संतोष दिलाया तब पिंगलकका जीमें जी आया और सिंहासन पर बैठा। दमनक प्रसन्न चित्त हो कर ''जय हो महाराजकी, सब संसारका कल्पाण हो'' यह कह कर आनन्दसे रहने लगा। विष्णुशर्मोवाच—'सुदृद्भेदः श्रुतस्तावद्भवद्भिः ।' राजपुत्रा ऊचुः—'भवत्प्रसादाच्छुतः। सुखिनो भूता वयम्।'

विष्णुशर्मा बोळे—'आपने सुहृद्भेद सुन लिया ?' राजकुमार बोळे-'आपकी कृपासे सुना और हम बहुत सुखी हुए।'

विष्णुशर्माऽववीत्—'अपरमपीदमस्तु— सुहद्भेदस्तावद्भवतु भवतां शत्रुनिलये

खलः कालाकृष्टः प्रलयमुपसर्पत्वहरहः । जनो नित्यं भूयात् सकलसुखसंपत्तिवसतिः

कथारामे रेम्ये सततमिह वालोऽपि रमताम्'॥ १८४॥

इति हितोपदेशे सुहद्भेदो नाम द्वितीयः कथासंग्रहः समाप्तः।

विष्णुशर्मा बोले-'यह औरभी हो-आपके शत्रुओंके घरमें मित्रोंमें फूट हो, दुए जन कालके वशमें पढ़ कर प्रतिदिन नष्ट हो, प्रजा आपके राज्यमें सदा सब सुख और संपत्तिकी खान हो, और इस रमणीय, हितोपदेशके नीतिकथा रूपी उपवनमें बालक हमेशा रमण करें'॥ १८४॥

पं॰ रामेश्वरभट्टका किया हुआ हितोपदेश श्रंथके मुहद्भेद नामक दूसरे भागका भाषा अनुवाद समाप्त हुआ. ग्रुभम्.

# **हितोपदेशः**

~0:0:0:0·

## विग्रहः

पुनः कथारम्भकाले राजपुत्रा ऊचुः—'आर्य ! राजपुत्रा चयम् । तद्विग्रहं श्रोतुं नः कुत्हलमस्ति ।' विष्णुरार्मणोक्तम्— 'यदेव भवद्व्यो रोचते कथयामि । विग्रहः श्रूयतां यस्यायमाद्यः स्टोकः—

फिर कथाके आरंभके समय राजपुत्रोंने कहा-'गुरुजी ! हम राजकुमार हैं। इसिलये विवह सुननेकी इच्छा है।' विष्णुशर्माने कहा-'जो आपको अच्छा लगे बही कहता हूं। विवह सुनिये कि जिसका पहला वाक्य यह है—

हंसैः सह मयूराणां वित्रहे तुल्यविक्रमे।

राजपुत्र बोले-'यह कहानी केसे है ?' विष्णुशर्मा कहने लगे-

विश्वास्य विश्विता हंसाः काकैः स्थित्वाऽरिमन्दिरे'॥१॥ हंसोंके साथ मोरोंके तुल्य पराक्रमके युद्धमें कीओंने शत्रुके गढ़में रह कर और विश्वास उपजा कर हंसोंको ठगा'॥१॥ राजपुत्रा ऊचुः—'कथमेतत्?'। विष्णुशर्मा कथयति—

## कथा १

## [ राजहंस, मोर और उनके मन्त्री आदिकी कहानी १ ]

अस्ति कर्पूरद्वीपे पद्मकेलिनामधेयं सरः। तत्र हिरण्यगर्भो नाम राजहंसः प्रतिवसति। स च सर्वेर्जलचरपक्षिभिर्मिलित्वा पक्षिराज्येऽभिविक्तः।

कर्पूरद्वीपमें पद्मकेलि नाम एक सरोवर है, वहाँ हिरण्यगर्भ नाम एक राजहंस रहता था और सब जलचारी पक्षियोंने मिल कर उसे पिक्षयोंके राज्य पर राज-तिलक किया था।

यतः,—

यदि न स्यान्नरपतिः सम्यङ्गेता ततः प्रजा । अकर्णघारा जलधौ विम्रवेतेह नौरिव ॥ २ ॥ क्योंकि—जो संसारमें अच्छा प्रजापालक राजा न हो तो प्रजा, समुद्रमें कर्णधार (खेवटिये) से रहित नावके समान डूब जाती है ॥ २ ॥ अपरं च.—

प्रजां संरक्षति नृपः सा वर्धयति पार्थिवम् । वर्धनाद्रश्रणं श्रेयस्तद्भावे सद्प्यसत् ॥ ३ ॥

और दूसरे-राजा प्रजाकी रक्षा करता है और वह (प्रजा) कर आदि दे कर राजाको बढ़ाती है, बढ़ानेसे रक्षा कल्याणकारी है, और रक्षाके विना सचमुच होनाभी नहीं होनेके समान है ॥ ३ ॥

पकदाऽसौ राजहंसः सुविस्तीर्णकमलपर्यक्के सुखासीनः परिवारपरिवृतस्तिष्ठति । ततः कुतिश्चिद्देशादागत्य दीर्घमुखो नाम
वकः प्रणम्योपविष्टः। राजोवाच-'दीर्घमुख! देशान्तरादागतोऽसि।वार्ता कथय।' स वृते—'देव! अस्ति महती वार्ता। तां वकुं
सत्वरमागतोऽहम्। श्रूयताम्,—अस्ति जम्बुद्दीपे विन्ध्यो नाम
गिरिः। तत्र चित्रवर्णो नाम मयूरः पक्षिराजो निवसति ।
तस्यानुचरश्चरद्भः पिक्षभिरहं दग्धारण्यमध्ये चरन्नवलोकितः
पृष्टश्च—'कस्त्वम् ! कुतः समागतोऽसि !' तदा मयोक्तम्—
'कर्णूरद्वीपस्य राजचन्नवर्तिनो हिरण्यगर्भस्य राजहंसस्यानुचरोऽहम्। कौतुकादेशान्तरं द्रष्टुमागतोऽस्मि।' एतच्छुत्वा पिक्षभिक्कम्-'अनयोर्देशयोः को देशो भद्रतरो राजा च?'। मयोक्तम्—
'आः! किमेवमुच्यते ! महदन्तरम्। यतः कर्णूरद्वीपः स्वर्ग एव,
राजहंसश्च द्वितीयः स्वर्गपतिः। अत्र मरुखले पतिता यूर्य
किं कुरुथ ! अस्रदेशे गम्यताम्।' ततोऽस्रद्वचनमान्नण्यं सर्वे
सकोपा वभृवुः।

एक दिन वह राजहंस युन्दर बिछे हुए कमलके आसन पर युखसे बैठा हुआ था और चारों तरफ उसका परिवार बैठा था। इसके बाद किसी देशसे आकर दीर्घमुख नाम बगुला प्रणाम करके बैठ गया। राजा बोला—'हे दीर्घमुख! तू कोनसे प्रदेशसे आया है? समाचार युना।' वह बोला—'महाराज! एक बढ़ी बात है। उसके युनानेके लिये तुरंत में आया हूँ। युनिये—जंयूद्वीपमें विध्य नाम पहाइ है। वहाँ चित्रवर्ण नाम मोर—पक्षियोंका राजा रहता है। उसके चुगते हुए अनुचर पिक्षयोंने मुझे दग्ध नाम वनमें चुगते देखा, और पूछा-'तू कोन है? कहाँसे आया है?' तब मैंने कहा-'कर्प्रदीपके चफ्रवर्ता राजा हिरण्यगर्भ राज-हंसका में अनुचर हूँ। अभिलाषासे नये देश देखनेको आया हूँ।' यह सुन कर पिक्षयोंने कहा-'इन दोनों देशोंमेंसे कोनसा देश तथा राजा अच्छा है?' मैंने कहा-'अजी! क्यों ऐसे कहते हो? इन दोनोंमें बड़ा अन्तर है, क्योंकि कर्प्रदीप मानों खर्गही है, और राजहंस मानों दूसरा इन्द्र है। इस मारवाइ देशमें पड़े हुए तुम क्या करते हो? हमारे देशमें चलो।' तब मेरी बात सुन कर सब फ्रोधित हो गये।

तथा चोक्तम्,—

पयःपानं भुजंगानां केवलं विषवर्धनम् । उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये ॥ ४ ॥

जैसा कहा है कि — सांपोंको दूध पिलाना केवल जहरको बढाना है, मूर्खोंको उपदेश करना भी कोध बढानेके लिये है, शान्तिके लिये नहीं; अर्थात् सांपको दूध पिलाना जैसा विषको बढाने वाला है वैसाही मूर्खको किया हुआ उपदेश कोधको बढाने वाला है; शांति करने वाला नहीं ॥ ४ ॥

अन्यच्च,---

विद्वानेचोपदेष्ट्यो नाविद्वांस्तु कदाचन । चानरानुपदिश्याथ स्थानभ्रष्टा ययुः खगाः' ॥ ५ ॥ और दूसरे-बुद्धिमान्कोही उपदेश करना चाहिये, मूर्खको कमी न करे, जैसे पक्षी बन्दरोंको उपदेश करनेसे स्थान छोद कर चले गये' ॥ ५ ॥

राजोवाच—'कथमेतत् ?'। दीर्घमुखः कथयति— राजा बोला—'यह कथा कैसे है ?' दीर्घमुख कहने लगा—

#### कथा २

[ पक्षी और वंदरोंकी कहानी २ ]

'अस्ति नर्मदातीरे विशालः शाल्मलीतकः। तत्र निर्मितनीड-कोडे पक्षिणो निवसन्ति सुखेन। अथैकदा वर्षासु नालपटलैरा-वृते नभस्तले धारासारैर्महती वृष्टिर्वभूव। ततो वानरांश्च तरुतलेऽविश्वताञ्शीताकुलान् कम्पमानानवलोक्य कृपया पश्चिमिककम्—'भो भो वानराः! श्रुणुत,— 'नर्भदाके तीर पर एक बड़ा सेमरका वृक्ष है। उस पर पक्षी घोंसला बना कर उसके भीतर, मुखसे रहा करते थे। फिर एक दिने बरसादमें नीले नीले बादलों से आकाशमंडलके छा जाने पर बड़ी बड़ी बूँदोंसे मूसलधार मेघ बरसने लगा और फिर वृक्षके नीचे बैठे हुए बन्दरोंको ठंडीके मारे थर थर काँपते हुए देख कर पक्षियोंने दयासे विचार कहा—'अरे भाई बन्दरों! मुनो,—

## असाभिर्निर्मिता नीडाश्चञ्जमात्राहतैस्तृणैः । इस्तपादादिसंयुक्ता यृयं किमिति सीदथ ?'॥६॥

हमने केवल अपनी चोंचोंसे इकठ्ठे किये हुए तिनकोंसे घोंसले बनाये हैं, और तुम तो हाथ, पाँव आदिसे युक्त हो कर फिर ऐसा दुःख क्यों भोगते हो ?'॥

तच्छुत्वा वानरैर्जातामपेंरालोचितम्—'अहो! निर्वातनीडगर्भावस्थिताः सुखिनः पक्षिणोऽसान्निन्दन्ति । भवतु तावहृष्टेहपदामः।' अनन्तरं शान्ते पानीयवर्षे तैर्वानरैर्वृक्षमारुद्य सर्वे
नीडा भन्नास्तेषामण्डानि चाधः पातितानि। अतोऽहं व्रवीमि—
'विद्वानेवोपदेष्टव्यः" इत्यादि।' राजोवाच—'ततस्तैः किं कृतम् ?'
वकः कथयति—'ततस्तैः पिक्षिभिः कोपादुक्तम्—'केनासौ राजहंसो राजा कृतः?'। ततो मयोपजातकोपेनोक्तम्—'युष्मदीयमयूरः केन राजा कृतः ?' एतच्छुत्वा ते सर्वे मां हन्तुमुद्यताः।
ततो मयापि खविकमो दर्शितः।

यह युन बन्दरोने झुँझला कर विचारा—'अरे! पवनरहित घोंसलों के भीतर वैठे हुए युखी पक्षी हमारी निन्दा करते हैं, करने दो। जब तक वर्षा बंद हो बाद जब पानीका बरसना बंद हो गया तब उन वन्दरोंने पेड़ पर चढ़ कर सब घोंसले तोड़ डाले, और उन्हों के अंडे नीचे गिरा दिये, इसलिये में कहता हूँ—"बुद्धिमान्कोही उपदेश करना चाहिये" इलादि।' राजा बोला—'तब उन्होंने क्या किया ?' बगुला कहने लगा—फिर उन पक्षियोंने कोधसे कहा—'किसने इस राज-हंसको राजा बनाया है ?' तब मैंने झुँझला कर कहा—'तुम्हारे मोरको किसने राजा बनाया है ?' यह युन कर वे सब मुझे मारनेको तयार हुए। तब मैंने भी अपना पराक्रम दिखाया।

यतः,—

'अग्यदा भूषणं पुंसां क्षमा लज्जेव योपिताम्। पराक्रमः परिभवे वैयात्यं सुरतेष्विव'॥ ७॥

क्योंकि-रितकालको छोड़ कर खियोंको लजा जैसा अलंकार े वैसाही पराजयसे भिन्न समयमें पुरुष को क्षमा आभूषण है, और पराजयके समय, रितकालमें खियोंको निर्लजताके समान, पराकमही प्रशंसाके योग्य है'। ७॥

राजा विहस्याह—

'आत्मनश्च परेषां च यः समीक्ष्य वलावलम् । अन्तरं नैव जानाति स तिरस्त्रियतेऽरिभिः॥८॥

राजा हँस कर बोला—'जो अपनी और शत्रुओंकी निर्वलता और सःलता विचार कर, अंतर नहीं जानता है उसका शत्रु तिरस्कार (पराजय) करो हैं; अर्थात् अपना और शत्रुका बलाबल जानना विद्वान्को अत्यावश्यक है ॥ ८ ॥ अन्यच्य.—

सुचिरं हि चरन्नित्यं क्षेत्रे सस्यमवुद्धिमान् । द्वीपिचर्मपरिच्छन्नो चाग्दोषाद्वर्दभो हतः'॥ ९॥

और दूसरे—जैसे अनाजके खेतमें बहुत दिन तक नित्य नाज चरता हुॐ मुर्ख गधा बाघम्बर ओढ़े हुए वाणीके दोषसे अर्थात् रेंकनेसे मारा गया'॥ ९ ॥

वकः पृच्छति—'कथमेतत् ?'। राजा कथयति — वगुला पूछने लगा—'यह कथा कैसे है ?' राजा कहने लगा।—

### कथा ३

## [ वाघंवर ओढा हुआ घोवीका गधा और खेतवालेकी कहानी ३ ]

'अस्ति हस्तिनापुरे विलासो नाम रजकः । तस्य गर्दभो-ऽतिवाहनाहुर्वलो मुमूर्पुरिवाभवत् । ततस्तेन रजकेनासौ व्याद्यचर्मणा प्रच्छाचारण्यसमीपे सस्यक्षेत्रे नियुक्तः । ततो दृरात्तमवलोक्य व्याद्यबुद्धा क्षेत्रपतयः सत्वरं पलायन्ते । अथेकदा केनापि सस्यरक्षकेण धूसरकम्वलकृततनुत्राणेन धनुः- काण्डं सजीकृत्यानतकायेनैकान्ते स्थितम् । तं च दूराहृष्ट्वा गर्दभः पुष्टाङ्को यथेष्ट्रसस्यभक्षणजातवलो गर्दभोऽयमिति मत्वोद्येः रान्दं कुर्वाणस्तद्भिमुखं धावितः । सस्यरक्षकेण चीत्कारशब्दानिश्चित्य गर्दभोऽयमिति लीलयैव व्यापादितः । अतोऽहं व्यीमि—"सुचिरं हि चरिन्नत्यम्" इत्यादि" ॥ दीर्घमुखो ब्रूते—ततः पिक्षभिक्तम्—'अरे पाप दुष्ट वक! असाकं भूमौ चरन्नसाकं स्वामिनमधिक्षिपिति ? तत्र क्षन्तव्यमिदानीम्' इत्युक्त्वा सर्वे मां चञ्चभिहंत्वा सकोपा ऊच्चः—'पश्च रे मूर्खं! स हंसस्तव राजा सर्वथा मृदुः। तस्य राज्याधिकारो नास्ति। यत एकान्तमृदुः करतलस्थमप्यर्थं रिक्षतुमक्षमः स कथं पृथिवीं शास्ति? राज्यं वा तस्य किम् ? किंतु त्वं च कूपमण्डूकः। तेन तदाश्रयमुपदिशसि।

'हिस्तिनापुरमें एक विलास नाम धोवी रहता था। उसका गधा अधिक बोझ ढौनेसे दुवला मरास्–सा हो गया था। फिर उस घोवीने इसे वाघकी खाल ओड़ा कर वनके पास नाजके खेतमें रख दिया । फिर दूरसे उसे देख कर और बाघ समझ, खेत वाळे शीघ्र भाग जाते थे। इसके अनन्तर एक दिन कोई खेतका रखवाला धृसर रंगका कंबल ओड़े हुए धनुष वाण चढ़ा कर रारीरको नौड़ा कर एकांतमें बैठ गया। उधर मन माना अन्न चरनेसे बलवान, तथा संदयाया हुआ गधा उसे देख कर और गधा जान कर ढेंचू ढेंचू खरसे रेंकता हुआ उसके सामने दौदा । तव खेतवालेने, रेंकनेके शब्दसे इसको गधा निश्चय करके सहजमेंही यार डाला। इसलिये में कहता हूँ-''बहुत काल तक चरता हुआ'' इत्यादि । दीर्घमुख बोला-फिर पक्षियोंने कहा-'अरे पापी दुष्ट बगुले ! तू हमारी भूमिमें चुग कर हमारेही खामीकी निन्दा करता है ? इसलिये अब क्षमा करनेके योग्य नहीं है।' यह कह कर सब मुझे चोंचोंसे मार कर क्रोधसे बोले-'अरे मूर्ख ! देख, वह इंस तेरा राजा सब प्रकारसे भोला है, उसकी राज्यका अधिकार नहीं है। क्योंकि निरा भोला हथेली पर धरे हुए धनकीभी रक्षा नहीं कर सकता है। वह कैसे पृथ्वीका राज्य करता है ? अथवा उसका राज्यही क्या है ? वरन तूमी कुएका मेंदक है। इसलिये उसके आश्रयका उपदेश करता है।

ऋणु,—

सेवितच्यो महावृक्षः फलच्छायासमन्वितः । यदि देवात्फलं नास्ति च्छाया केन निवार्यते?॥ १०॥

सुन,—फल और छारासे युक्त वहे दृक्षकी सेवा करनी चाहिये। जो भाग्यसे फल (प्राप्य) नहीं है तो छायाको कौन भला दूर कर सकता है १ ॥ १०॥ अन्यज्ञ-—

हीनसेवा न कर्तव्या कर्तव्यो महदाश्रयः। पयोऽपि शौण्डिकीहस्ते वारुणीत्यभिषीयते ॥ ११ ॥

और दूसरे—नीचकी सेवा नहीं करनी चाहिये, बडे पुरुषोंका आश्रय करना चाहिये, जैसे कलारिनके हाथमें दूधकोभी लोग वारुणी ( शराव ) समझते हैं ११ अन्यच्य.—

> महानष्यस्पतां याति निर्मुणे गुणविस्तरः। आधाराधेयभावेन गजेन्द्र इव दर्पणे॥ १२॥

और गुणहीनमें बड़ा गुणका कहना भी लघुताको प्राप्त होता है, जैसे औघार और अधियैभावसे दर्पणमें हाथीका प्रतिबिंच छोटा दीखता है ॥ १२ ॥ विदोपतश्च,—

> व्यपदेशेऽपि सिद्धिः स्यादतिशक्ते नराधिषे । शक्तिनो व्यपदेशेन शशकाः सुख्यासते' ॥ १३ ॥

और विशेष करके राजाके सबल होने पर उसके छल(बहाने)सेमी कार्य सिद्ध हो जाता है। जैसे चन्द्रमाके छल(बहाने)से खरगोश सुखसे रहने लगे' ॥ १३॥

मयोक्तम्—'कथमेतत् ?'। पक्षिणः कथयन्ति— मैंने कहा-'यह कथा कैसी है ?' पक्षी कहने लगे।—

## कथा ४

[ हाथियोंका झुंड और बुढे शशककी कहानी ४ ]

'कदाचिदपि वर्षासु वृष्टेरभावाचृपातों गजयूथो यूथपतिमाह—'नाथ!कोऽभ्युपायोऽस्माकं जीवनाय? नास्ति श्चद्रजन्त्नां

१ जिसमें वस्तु रक्खी जाय. २ वग्तु.

निमज्जनस्थानम् । वयं च निमज्जनस्थानाभावान्मृतार्हा इव । किं कुर्मः? क यामः?'। ततो हस्तिराजो नातिदूरं गत्वा निर्मलं हदं दिशंतवान् । ततो दिनेषु गच्छत्सु तत्तीरावस्थिता गजपावाहतिभिश्चर्णिताः क्षुद्रशशकाः।' अनन्तरं शिलीमुखो नाम शशकश्चिन्तयामास—'अनेन गजयूथेन पिपासाकुलितेन मत्यहमत्रागन्तव्यम् । अतो विनश्यत्यसात्कुलम्।' ततो विजयो नाम वृद्धशशकोऽवदत्—'मा विपीदत । मयात्र प्रतीकारः कर्तव्यः।' ततोऽसौ प्रतिकाय चलितः। गच्छता च तेनालोचिन्तम्—'कथं गजयूथसमीपे स्थित्वा वक्तव्यम्?

किसी समय वर्षाके मोसममें वर्षा न होनेसे प्यासके मारे हाथियोंका झुंड अपने खामीसे कहने लगा—'हे खामी! हमारे जीनेके लिये अब कौनसा उपाय हैं ? छोटे छोटे जन्तुओंको नहानेके लिये भी स्थान नहीं है । और हम तो खानके लिये स्थान न होनेसे मरेके समान हैं । क्या करें ? कहाँ जायँ ?' हाथियोंके राजाने समीपहीं जो एक निर्मल सरोवर था वहां जा कर दिखा दिया। फिर कुछ दिन बाद उस सरोवरके तीर पर रहने वाले छोटे छोटे शशक हाथियोंके पैरोंकी रेलपेलसे खुँद गये। पीछे शिलीमुख नाम शशक सोचने लगा—'प्यासके मारे यह हाथियोंका झुंड, यहाँ निल्य आवेगा, इसलिये हमारा कुल तो नष्ट हो जायगा'. फिर विजय नाम एक बूदे शशकने कहा—'खेद मत करो। में इसका उपाय कहँगा। फिर वह प्रतिज्ञा करके चला गया। और चलते चलते इसने सोचा—'कैसे हाथियोंके झुंडके पास खड़े हो कर बात चीत करनी चाहिये ?

यतः,—

स्पृशन्नपि गजो हन्ति जिद्यन्नपि भुजंगमः। पालयन्नपि भूपालः प्रहसन्नपि दुर्जनः॥ १४॥

क्योंकि—हाथी (स्पर्शसेमी) छ्ताही, साँप स्ंघताही, राजा रक्षा करता हुआमी, और दुर्जन हँसता हुआमी मार डालता है ॥ १४ ॥ अतोऽहं पर्वतिशिखरमारु यूथनाथं संवादयामि ।' तथाऽजुष्ठिते यूथनाथ उवाच—'कस्त्वम् ?, कुतः समायातः ?'। स जूते—'शशकोऽहम्। भगवता चन्द्रेण भवदन्तिकं प्रेषितः।' यूथपित-राह्—'कार्यमुच्यताम्।'

इसिलये में पहाइकी चोटी पर बैठ कर झुंडक खामीसे अच्छी प्रकारसे बोढ़ें।' ऐसा करने पर झुंडका खामी बोला—'तू कौन है! कहाँसे आया है!' बह बोला-'मैं शशक हूँ। भगवान चन्द्रमाने आपके पास मेजा है।' झुंडके खामीने कहा—'क्या काम है बोल।'

विजयो चूते—

'उद्यतेष्वपि शस्त्रेषु दूतो वदति नान्यथा । सदैवांवध्यभावेन यथार्थस्य हि वाचकः ॥ १५ ॥

विजय वोला—'मारनेके लिये शस्त्र उठाने पर भी दूत अनुचित नहीं करता है, क्योंकि सब कालमें नहीं मारे जानेसे (मृत्युकी मीति न होनेसे) वह निश्चय करके सची ही बात बोलने वाला होता है॥ १५॥

तदहं तदाशया व्रवीमि । श्रणु, यदेते चन्द्रसरोरक्षकाः शशकास्त्वया निःसारितास्तद्गुचितं कृतम् । ते शशकाश्चिरमसाकं
रिक्षताः । अत एव मे शशाङ्क इति प्रसिद्धिः ।' एवमुक्तवित दूते
यूथपितभयादिदमाह—'प्रणिधेष्ठि । इदमञ्जानतः कृतम् । पुनर्न
कर्तव्यम् ।' दूत उवाच—'यद्येवं तदत्र सरित कोपात्कम्पमानं भगवन्तं शशाङ्कं प्रणम्य प्रसाद्य गच्छ ।' ततो रात्रो
यूथपितं नीत्वा जले चञ्चलं चन्द्रविम्वं दर्शयित्वा यूथपितः
प्रणामं कारितः । उक्तं च तेन—'देव! अञ्जानादनेनापराधः
कृतः, ततः क्षम्यताम् । नैवं वारान्तरं विधायते' इत्युक्तवा
प्रस्थापितः । अतोऽहं व्रवीमि—''व्यपदेशेऽपि सिद्धिः स्यात्''
इति । ततो मयोक्तम्—'स प्रवास्तम्भू राजहंसो महाप्रतापोऽतिसमर्थः।त्रेलोक्यस्यापि प्रभुत्वं तत्र युज्यते, किं पुना राज्यम्?'
इति । तदाऽहं तैः पिक्षिभिः 'दुष्ट! कथमसङ्गमौ चरित ?' इत्यभिधाय राज्ञश्चित्रवर्णस्य समीपं नीतः । ततो राज्ञः पुरो मां

१ 'साधुर्वा यदि वाऽसाधुः परेरेष समर्पितः ।

शुवन् परार्थं परवान् न दूतो वधमर्हति' ( छं. का. ५२-२१ )

भागार्थ यह है कि, दूत पराया ( एवं दूसरेका आज्ञावश ) होनेसे भला-बुरा बोलने पर भी वह सदैव अवध्य है.

प्रदर्श तैः प्रणम्योक्तम्—'देव! अवधीयतामेष दुष्टो बको यदस्पद्देशे चरक्षपि देवपादानिधिक्षपति।' राजाह—'कोऽयम्? कुतः समायातः?'। त ऊचुः—'हिरण्यगर्भनास्नो राजहंसस्यातु-चरः कर्ष्रद्वीपादागतः?'। अथाहं गृधेण मित्रणा पृष्टः—'कस्तत्र मुख्यो मन्ती?' इति। सयोक्तम्—'सर्वशास्त्रार्थपारगः सर्वन्नो नाम चक्रवाकः।' गृधो त्रृते—'युज्यते, खदेशजोऽसो।

इसलिये में उनकी आज्ञासे कहता हूँ। सुनिये, जो ये चन्द्रमाके सरोवरके रखवाले शशकोंको आपने निकाल दिया है यह अनुचित किया। वे शशक इमारे बहुत दिनसे रक्षित हैं इसीलिये मेरा नाम ''शशांक'' प्रसिद्ध है। इतके ऐसा कहतेही हाथियोंका स्वामी भयसे यह बोला-'सोच लो, यह बात अनजानपन की है। फिर नहीं कहँगा। दूतने कहा- जो ऐसा है तो इस रारोवरमें क्रोधसे कॉपते हुए भगवान् चन्द्रमाजीको प्रणाम कर, और प्रसन्न करके चला जा। फिर रातको झंडके खामीको छे जा कर और जलमें हिलते हुए चन्द्रमाके गोलेको दिखवा कर झंडके खामीसे प्रणाम कराया और इसने कहा-'हे महाराज । भूलसे इसने अपराध किया है इसलिये क्षमा कीजिये, फिर दूसरी वार नहीं करेगा', यह कह कर विदा किया। इसलिये में कहता हूँ-"छलसेमी काम सिद्ध हो जाता है।" फिर मैंने कहा-'वह इमारा खामी राजहंस तो वदा प्रतापी और अलन्त समर्थ है। तीनों लोककीभी प्रभुता उसके योग्य है, फिर यह राज्य क्या है ? तब वे पक्षी मुझे "हे दुष्ट ! हमारी भूमिम क्यों वसता है ?" यह कह कर चित्रवर्ण राजाके पास छे गये। फिर राजाके सामने मुझे दिखला कर उन्होंने प्रणाम करके कहा-'महाराज! ध्यान दे कर मुनिये। यह दुए बगुला हमारे देशमें वसता हुआभी आपकी निन्दा करता है।' राजा वोला-'यह कौन है ? कहाँसे आया है ?' व कहने लगे-'हिरण्यगर्भ नाम राजहंसका अनुचर कर्पूरद्वीपसे आया है'। फिर गिद्ध मंत्रीने मुझसे पूछा- वहाँ मुख्य मंत्री कौन है ?' मेंने कहा-'सब शास्त्रोंको पढ़ा हुआ सर्वज्ञ नाम चक्रवा है।' गिद्ध बोला-ठीक है। वह खदेशी है;

यतः,—

खदेशजं कुलाचारं विशुद्धमुपथाशुचिम् । मजश्रमव्यसनिनं व्यभिचारविवर्जितम् ॥ १६ ॥

## -१८] मन्त्रीका लक्षण, राजा आदिकोका अप्राप्य चाहना १६५

क्योंकि—खंदेशी, कुलकी रीतिमें निपुण, धर्मशील अर्थात् उत्कीच (रिशयत) आदिको नहीं छेने वाला, विचार करनेमें चतुर, धूत, पान आदि व्यसन तथा व्यभिचारसे रहित ॥ १६॥

अधीतव्यवहारार्थं मौलं स्थातं विपश्चितम् । अर्थस्योत्पादकं चैव विदश्यानमन्त्रिणं नृपः' ॥ १७ ॥

युद्ध इत्यादि व्यवहारको जानने वाला, कुलीन, विख्यात पण्डित, धन उत्पन्न करने वाला ऐसेको राजा मंत्री बनावें'॥ १७ ॥

अत्रान्तरे शुकेनोक्तम्—'देव ! कर्पूरद्वीपादयो लघुद्वीपा जम्बु-द्वीपान्तर्गता एव । तत्रापि देवपादानाभेवाधिपत्यम्' । ततो राज्ञाप्युक्तम्—'एवभेव ।

इस अवसरमें तोतेने कहा-'महाराज! कर्पूरद्वीप आदि छोटे छोटे द्वीप जम्बूद्वीपकेही भीतर हैं और वहाँसी महाराजकाही राज्य है।' राजामी फिर बोला-'ऐसाही है;

यतः,---

है ? ॥ १८ ॥

राजा मत्तः शिशुश्चैय प्रमादी धनगर्वितः। अप्राप्यमपि वाञ्छन्ति किं पुनर्लभ्यतेऽपि यत्'॥ १८॥ क्योंकि—राजा, विक्षिप्त, वालक, प्रमादी, धन का अहंकारी, ये दुर्लभ वस्तु-कीमी इच्छा किया करते हैं, फिर जो मिल सकती है उसका तो कहनाही क्या

ततो मयोक्तम्—'यदि वचनभात्रेणैवाधिपत्यं सिद्धति तदा जग्बुद्धीपेऽप्यसत्यभोहिरण्यगर्भस्य स्वाम्यमस्ति।' गुको ज्ते—'कथमत्र निर्णयः ?'। प्रयोक्तम्—'संग्राम एव।' राज्ञा विहस्यो-कम्—'स्त्रामिनं गत्वा सज्जीकुरु। तदा मयोक्तम्—'खटूतोऽपि प्रस्थाप्यताम्।' राजोवाच—'कः प्रयास्यति दौत्येन ? यत एवंभूतो द्वतः कार्यः,-

फिर मैंने कहा कि, जो केवल कहनेचेही राज्य चिद्ध हो जाता है तो जम्बूद्धीपमें मी इसारे खामी हिरण्यगर्भका राज्य है। तोता बोला—'इसमें कैसे निर्णय हो?' सैंने कहा—'संप्रामही है।' राजाने हुँस कर कहा—'अपने खामीको

जा कर तयार कर।' तब मैंने कहा—'अपने दूतकोभी मेजिये।' राजाने कहा-'दूत बन कर कौन जायगा ? क्योंकि ऐसा दूत करना चाहिये;—

भक्तो गुणी शुचिर्दक्षः प्रगल्भोऽव्यसनी क्षमी। ब्राह्मणः परमर्भक्षो दूतः स्यात्प्रतिभानवान्'॥ १९॥

भक्त अर्थात् राजाका हितकारी, गुणवान्, शुद्ध अर्थात् उत्कोच (रिशवत) आदि लाभरहित, कार्यमें चतुर, बोल-चालमें निपुण, धूत, पान आदि व्यसनसे रहित, क्षमाश्रील, ब्राह्मण, शुक्ते मेदको जानने वाला और बुद्धिमान् दूत होना चाहिये॥ १९॥

गुभ्रो वदति—'सन्त्येव दूता वहवः। किंतु ब्राह्मण एव कर्तव्यः। सिद्ध बोला-'दूत तो बहुतसे हैं परन्तु ब्राह्मणकोही करना चाहिये।

यतः,—

प्रसादं कुरुते पत्युः संपत्ति नाभिवाञ्छति । कालिमा कालकुटस्य नापैतीश्वरसंगमात्' ॥ २० ॥

क्यों कि-वह खामीको प्रसन्न करता है और संपत्तिको नहीं चाहता है, और जैसे महादेवजीके संगसे विषका कालापन नहीं जाता है वैसेही इसकीमी प्रकृति नहीं वदलती है ॥ २०॥

राजाह—'ततः शुक एव वजतु। शुक ! त्वमेवानेन सह गत्वा-स्मद्भिलिषतं ब्रूहि।' शुको ब्रूते—'यथाश्वापयति देवः । किंत्वयं दुर्जनो बकः। तदनेन सह न गच्छामि॥

राजा बोला—'फिर तोताही जाय; हे तोते ! तृही इसके साथ वहाँ जा कर हमारा इष्ट (संदेशा) कह दे ।' तोता बोला—'जो आज्ञा श्रीमहाराजकी । पर यह बगुला दुष्ट है । इसलिये इसके साथ नहीं जाऊँगा ।

तथा चोक्तम्,—

खलः करोति दुर्नृतं नूनं फलति साधुषु। दशाननोऽहरत्सीतां वन्धनं स्थानमहोद्धेः ॥ २१ ॥

जैसा कहा है—दुष्ट जो दुराई करता है वह दुराई सचमुच साधुओं पर फलती (असर करती) है, अर्थात् उन्हें दुःख भुगतना पहता है। जैसे रावण सीताको हर छे गया पर समुद्र बाँधा गया॥ २१॥ अपरं च,—

न स्थातव्यं न गन्तव्यं दुर्जनेन समं कचित्। काकसङ्गाद्धतो हंसस्तिष्ठन् गच्छंश्च वर्तकः॥ २२॥

और दूसरे-दुष्टके साथ कभी न तो बैठना चाहिये और न जाना चाहिये, जैसे कौएके साथ रह कर हंस और उड़ता हुआ वटेर मारे गये' ॥ २२ ॥

राजोवाच—'कथमेतत् ?'। शुकः कथयति— राजा बोला-'यह कथा कैसे हैं ?' तोता कहने लगा।—

#### कथा ५

## [ इंस, कौआ और एक मुसाफिरकी कहानी ५ ]

'अस्त्युज्जयिनीवर्त्मप्रान्तरे प्रक्षतरः। तत्र हंसकाकौ निवसतः। कदाचिद्रीष्मसमये परिश्रान्तः कश्चित्पथिकस्तत्र तरुतले धनुः-काण्डं संनिधाय सुप्तः। तत्र क्षणान्तरे तन्मुखाहृक्षच्छायापगता। ततः सूर्यतेजसा तन्मुखं व्याप्तमवलोक्य तहृक्षस्थितेन हंसेन कृपया पक्षौ प्रसार्य पुनस्तन्मुखं छाया कृता। ततो निर्भरनिद्रासुखिना तेन मुखव्यादानं कृतम्। अथ परसुखमसहिष्णुः खंभावदौर्जन्येन स काकस्तस्य मुखे पुरीषोत्सर्गं कृत्वा पलायितः। ततो यावदसौ पान्य उत्थायोध्वं निरीक्षते तावत्तेनावलोकितो हंसः काण्डेन हतो व्यापादितः॥ वर्तककथामपि कथयामि—

'उज्जयिनीके मार्गमें एक पाकदका पेद था। उस पर हंस और काग रहते थे।
एक दिन गरमीके समय थका हुआ कोई मुसाफिर उस पेदके नीचे धनुषवाण
धरके सो गया। वहाँ थोदी देरमें उसके मुख परसे दृक्षकी छाया उल गई। फिर
स्र्यंके तेजसे उसके मुखको तचका हुआ देख कर उस पेद पर बैठे हुए हंसने
दया विचार पंखोंको पसार फिर उसके मुख पर छाया कर दी। फिर गहरी
नींदके आनन्दसे उसने मुख फाद दिया। पीछे पराये मुखको नहीं सहने वाला
बह काग दुष्ट खभावसे उसके मुखमें बीट करके उद गया। फिर जो उस
बटोहीने उठ कर ऊपर जब देखा तब हंस दीख पदा, उसे बाण मारा उसे
बाणसे मार दिया और वह मर गया। मुसाफिरकी कथा भी कहता हूँ।

### कथा ६

# [ काक, ग्रुसाफिर और एक ग्वालेकी कहानी ६ ]

पकदा भगवतो गरुडस्य यात्राप्रसंगेन सर्वे पक्षिणः समुद्रतीरं गताः। ततः काकेन सह वर्तकश्चितः। अथ गोपालस्य गच्छतो दिधभाण्डाद्वारंचारं तेन काकेन दिध खाद्यते। ततो यावदसौ दिधभाण्डं भूमौ निधायोध्वेमचलोकते तावत्तेन काकवर्तकौ दृष्टो। ततस्तेन खेदितः काकः पलायितः। वर्तकः स्वभावनिर्पराधो मन्दगतिस्तेन प्राप्तो व्यापादितः। अतोऽहं ब्रवीमि—"न स्थातव्यं न गन्तव्यम्" इत्यादि॥ ततो मयोक्तम्—'भ्रातः ग्रुक! किमेवं व्रवीषि? मां प्रति यथा श्रीमद्देवस्तथा अवानिप ।' गुकेनोक्तम्—'अस्त्वेयम्।

एक समय गरुवजीकी यात्राके निमित्तसे सब पक्षी समुद्रके तीर पर गये।
फिर कौएके साथ एक मुसाफिरमी चला। पीछे जाते हुए अहीरकी दहीकी
हाँडीमेंसे वार बार कौआ दही खाने लगा। फिर जब इसने दहीकी हाँडीको
घरती पर रख कर ऊपर देखा तब उसको कौआ और बटेर दीख पहे।
फिर उससे खदेबा हुआ कौआ उद गया। और समावसे अपराधहीन हौले हौले
जाने वाले मुसाफिरको उसने पकद लिया और मार डाला। इसलिये में कहता हुँ—
"न वैठना चाहिये और न जाना चाहिये" इलादि । फिर मैंने कहा—'माई
तोते! क्यों ऐसे कहते हो ? मुझे तो असे श्रीमहाराज हैं वैसेही तुम हो।'
तोतेने कहा—'ऐसेही ठीक है।

किन्तु,— दुर्जनैरुच्यमानानि संमतानि त्रियाण्यपि । अकालकुसुमानीय भयं संजनयन्ति हि ॥ २३ ॥

परन्तु—दुष्टोंसे कहे हुए वचन चाहे जैसे अच्छे और प्यारे हों, वे कुऋतुके ( विना मोसमके ) पुष्पोंके समान भय उत्पन्न करतेही हैं ॥ २३ ॥

दुर्जनत्वं च भवतो वाक्यादेव ज्ञातं यदनयोर्भूपालयोर्वियहे भवद्वचनमेव निदानम्।

और वेरा दुष्टपणा तो वेरी बातसेही जान लिया गया कि इन राजाओं के युद्धमें वेरा वचनही मूल कारण है। पश्य,—

प्रत्यक्षेऽपि कृते दोषे मूर्खः सान्त्वेन तुष्यति । रथकारो निजां भायाँ सजारां शिरसाऽकरोत्'॥ २४॥

देखो---मूर्ख सामने किये हुए दोषको देख कर भी मीठे मीठे वचनोंसे प्रसन्त हो जाता है, जैसे एक बढ़ईने यारसमेत अपनी स्त्रीको सिर पर धर लिया' ॥२४॥

राज्ञोक्तम्—'कथमेतत् ?' । शुकः कथयति— राजा वोला-'यह कथा कैसे हैं ?' तोता कहने लगा—

#### कथा ७

[ एक वर्ट्ड, उसकी व्यभिचारिणी स्त्री और यारकी कहानी ७ ]

'अस्ति यौवनश्रीनगरे मन्दमितनीम रथकारः । स च स्वभायी वन्धकी जानाति । जारेण समं खचश्चपा नैकस्थाने पद्यति । ततोऽसी रथकारः 'अहमन्यं ग्रामं गच्छामि' इत्यु-कत्वा चित्रतः । कियद्दरं गत्वा पुनरागत्य पर्यङ्कतले खगृहे निभृतं स्थितः । अथे 'रथकारो ग्रामान्तरं गतः' इत्युपजात-विश्वासः स जारः संध्याकाल प्रवागतः । पश्चात्तेन समं तस्मिन्पर्यङ्के कीडन्ती पर्यङ्कतलस्थितस्य भर्तुः किचिदकस्पर्शा-त्सामिनं मायाविनमिति विश्वाय विषण्णाऽभवत् । ततो जारेणो-कम्—'किमिति त्वमद्य मया सद्द निभरं न रमसे ? विस्मितेव श्रतभासि मे त्वम्'। तयोक्तम्—'अनिभन्नोऽसि । मम प्राणेश्वरो येन ममाकोमारं सस्यं सोऽद्य ग्रामान्तरं गतः । तेन विना सकलजनपूर्णोऽपि ग्रामो मां प्रत्यरण्यवद्भाति । 'किं भावि, तत्र परस्थाने, किं खादितवान्, कथं वा प्रसुप्तः' इत्यसस्दृद्यं विदीर्यते ।' जारो श्रते—'तव किमेवं स्नेद्दभूमी रथकारः?' यन्ध्ययवदत्—'रे वर्षरं ! किं वदसि ?

'योवनश्रीनगरमें मंदमति नाम बढ़ई रहता था, और वह अपनी छीको व्यभिचारिणी समझता था। पर यारके संग अपनी आँखोंसे एक स्थानमें नहीं देखता था। बाद यह बढ़ई ''मैं दूसरे गाँवको जाता हूँ" यह कह कर चला गया। थोड़ी दूर जा कर सौर फिर लौट आ कर पलंगके नीचे अपने घरमें छुप कर वैठ गया। फिर, 'बढ़ई दूसरे गाँवको गया' इस विश्वासके मारे वह यार दिन इबतेही आ गया। पीछे उसके साथ उसी पलंग पर कीड़ा करती हुई पलंगके नीचे बैठे हुए खामीकी देहके (खल्पसा) छूजानेसे खामीको छिलया जान कर उदास हो गई। तब यारने कहा—'क्या वात है ? तू आज मेरे साथ जी खोल कर नहीं रमण करती है ? तू मुझे कुछ दुचित्ती-सी समझ पड़ती है।' उसने कहा—'तू नहीं जानता है। मेरा प्राणप्यारा कि जिसके साथ मेरी बाल्यावस्थासे प्रीति है सो आज दूसरे गाँवको गया है। उसके विना सब जनोंसे भरा हुआमी' यह गाँव मुझे अरण्य-सा जान पड़ता है। क्या होनहार है, वहाँ दूसरे स्थानमें क्या खाया होगा अथवा कैसे सोया होगा इस सोचसे मेरा हिरदा फटा जा रहा है।' यारने कहा—'क्या तेरा बढ़ई ऐसा क्रेह करने वाला है ?' व्यभि-चारिणी श्री बोळी—'अरे धृतं ! क्या पूछता है ?

ऋणु,—

परुषाण्यपि या प्रोक्ता दृष्टा या क्रोधचश्चुषा। सुप्रसन्नमुखी भर्तुः सा नारी धर्मभागिनी॥ २५॥

मुन--पुरुष चाहे वैसे निष्ठुर वचन स्त्रीसे कहे और कोधकी आँखसे देखे परंतु पतिके सामने मुखको जो प्रसन्न रक्खे वह स्त्री ही धर्मकी अधिकारिणी है।। २५॥

अपरं च,—

नगरस्थो वनस्थो वा पापो वा यदि वा शुचिः। यासां स्त्रीणां प्रियो भर्ता तासां लोका महोदयाः ॥२६॥

और दूसरे-नगरमें रहे, अथवा वनमें रहे, पापी हो अथवा पुण्यात्मा हो जिन स्त्रियोंको पति प्यारा है उन्हींका संसारमें बड़ा भाग्योदय है ॥ २६॥

अन्यच,—

भर्ता हि परमं नार्या भूषणं भूषणैर्विना। एषा विरहिता तेन शोभनापि न शोभना॥ २७॥

और स्त्रियोंका भूषणोंके विनाही पति परम भूषण है, उससे रहित यह स्त्री रूपवतीमी कुरूपा है ॥ २७ ॥ त्वं जारः पापमतिः । मनोलौल्यात्पुष्पताम्बूलसद्दशः कदाचि-त्सेव्यसे कदाचित्र सेव्यसे च । स च खामी मां विकेतुं देवेम्यो ब्राह्मणेभ्योऽपि दातुमीश्वरः । किं बहुना, तस्मिजीवति जीवामि, तन्मरणे चानुमरणं करिष्यामीति प्रतिक्षा वर्तते ।

त् तो पापबुद्धी है। चित्तकी चंचलतासे पुष्प-तांबूलके समान है, कभी सेवा किया जाता है और कभी नहीं किया जाता है। और वह खामी मुझे बेचनेके लिये और देवता और ब्राह्मणोंको देनेके लियेभी समर्थ है। अधिक क्या कहूँ ? उसके जीते मैं जीती हूँ, उसके मरने पर सती हो जाऊँगी यह मेरी प्रतिज्ञा है।

यतः,—

तिस्रः कोट्योऽर्धकोटी च यानि लोमानि मानवे। तावत्कालं वसेत्स्वर्गे भर्तारं याऽनुगच्छति॥ २८॥

क्योंकि-जो स्त्री पतिकी आज्ञामें चलती है वह, मनुष्य (शरीर)के ऊपर जेर तीन करोड़ पचास लाख लोम (रॉगटे) हैं उतने वर्ष तक स्वर्गमें वसती है।। अन्यज्ञ.—

> व्यालग्राही यथा व्यालं बलादुद्धरते बिलात्। तद्वद्वर्तारमादाय स्वर्गलोके महीयते॥ २९॥

और दूसरे-जैसे मदारी (मन्त्रके प्रभावसे) साँपको बिलसे बलसे खींचता है वैसेही स्त्री (पतित्रतके प्रभावसे) पतिको खर्गलोकमें छे जा कर सुख भोगती है। अपरं च.—

चितौ परिष्वज्य विचेतनं पर्ति प्रिया हि या मुञ्जति देहमात्मनः। कृत्वापि पापं शतसंख्यमप्यसौ पर्ति गृहीत्वा सुरलोकमाग्रुयात्'॥ ३०॥

और-जो स्त्री चितामें अपने मरे हुए भर्ताको गोदमें छे कर अपने श्रास्को छोड़ती (सती हो जाती) है वह सौ पाप करकेमी पतिको छे कर स्वर्गछोकको जाती हैं।। ३०॥

पतत्सर्वे श्रुत्वा स रथकारोऽवदत्—'घन्योऽहं यखेहशी प्रिय-चादिनी खामिवत्सला भायां' इति मनिस निधाय तां खट्टां स्त्रीपुरुषसहितां भूभिं कृत्वा सानन्दं ननर्ते । अतोऽहं ब्र-वीमि—"प्रत्यक्षेऽपि कृते दोषे" इत्यादि ॥ ततोऽहं तेन राज्ञा यथाव्यवहारं संपूज्य प्रस्थापितः । शुकोऽपि मम पश्चादागच्छ-म्नास्ते । पतत्सर्वे परिज्ञाय यथाकर्तव्यमनुसंधीयताम् ।' चक्र-वाको विहस्याह—'देव! यक्षेन तावहेशान्तरमि गत्वा यथा-शक्ति राजकार्यमनुष्ठितम् । किंतु देव! स्वभाव एव मूर्खाणाम् ।

यह सब सुन कर वह बड़ई बोला—'में घन्य हूँ जिसकी ऐसी मिष्टभाषिणी खामीको प्यार करने वाली छी है। यह मनमें ठान, उन स्त्रीपुरुषसहित खाटको सिर पर रख कर वह आनन्दसे नाचने लगा। इसलिये में कहता हूँ—''प्रलक्ष दोष किये जाने परमी'' इल्यादि। फिर उस राजाने वहाँकी रीतिके अनुसार तिलक कर मुझे बिदा किया। तोताभी मेरे पीछे पीछे आ रहा है। यह सब बात जान कर जो करना है सो करिये। चकवेने हँस कर कहा—'महाराज! बगुलेने प्रदेश जा कर भी शक्तिके अनुसार राजकार्य किया, परन्तु महाराज! मूखोंका यही स्थान है।

∙यतः,---

ť

शतं दद्यान्न विवदेदिति विज्ञस्य संमतम् । विना हेतुमपि द्वन्द्वसेतन्सूर्वस्य लक्षणम्'॥ ३१॥

क्योंकि—अपना संकड़ोंका दान (हानि) करे परन्तु निवाद न करे यह बुद्धिमानोंका मत है, और निना कारणभी कलह कर बैठना यह मूर्खका लक्षण है'॥ ३१॥

राजाह—'किमतीतोपालस्थनेन ? प्रस्तुतमनुसंधीयताम् ।'
चक्रवाको त्रृते—'देव ! विजने व्रवीमि ।

राजा बोला-'जो हो गया उसके उलहनेसे क्या (लाभ) है ? अब जो करना है उसे करो।' चक्रवा बोला-'महाराज! एकांतमें कहूँगा। -यतः---

वर्णाकारप्रतिध्वानैर्नेत्रवक्कविकारतः। अप्युहन्ति मनो धीरास्तसाद्रहसि मन्त्रयेत्'॥३२॥ क्योंकि—रंग, रूप, चेष्टा, स्वर, नेत्र और मुख इनके बदर नेसे चतुर मनुष्य मनकीमी बात जान छेते हैं इसलिये एकांतमें ग्रप्त वार्ता करनी आहिये ॥ ३२ ॥

राजा मन्त्री च तत्र स्थितौ । अन्येऽन्यत्र गताः । चक्रवाको ज्ते—'देव ! अहमेवं जानामि । कस्याप्यसन्त्रियोगिनः प्रेरणया वक्रेनेदमनुष्टितम् ।

राजा और मंत्री वहाँ रहे। और सब दूसरे स्थानको चले गये। चकवा बोला-'हे महाराज! में ऐसा जानता हूं कि किसी हमारेही से इन्हें सिखाये भलायेसे वगुलेने यह किया है।

. यतः,—

वैद्यानामातुरः श्रेयान् व्यसनी यो नियोगिनाम् । विदुषां जीवनं मूर्कः सद्वर्णो जीवनं सताम् ॥ १३॥

क्योंकि—वैद्यांको रोगी लाभदायक है, सेवकोंको द्यूतपानादि व्यरानसे युक्त राजा कल्याणकारी है, पंडितोंका मूर्ल जीवन है, अर्थात् आजीविका देने वाला है, और सत्पुरुषोंका जीवन उत्तम वर्ण हैं? ॥ ३३ ॥

राजाऽब्रवीत्—'भवतु । कारणमत्र पश्चान्निरूपणीयम्। संप्रति यत्कर्तव्यं तन्निरूप्यताम्।' चक्रवाको ब्रूते—'देव! प्रणिधिस्ताव-त्प्रहीयताम्। ततस्तद्वुष्टानं वलावलं च जानीमः।

राजा बोला-'जो कुछ हो, इसमें जो कारण है उसका पीछे निश्च कर लिया जायगा, अब जो कुछ करना है उसका निर्णय करो।' चकवा बोला-'हे महाराज! पहले किसी मेदियेको मेजिये, किर उसका काम और बलाबल जानें। तथा हि,—

भवेत्खपरराष्ट्राणां कार्याकार्यावलोकने । चारचक्षुर्महीभर्तुर्यस्य नास्त्यन्य एव सः ॥ ३४ ॥

वैसा कहा है—राजाओंका अपने, तथा शतुके राज्योंके, अच्छे तथा बुरे कामोंके देखनेके लिये मेदियाही नेत्र (गृढ मन्त्र जानने वाला) होता है और जिसके नहीं होता है वह सचमुच अंधाही है।। ३४॥

स च द्वितीयं विश्वासपात्रं गृहीत्वा यातु । तेनासौ सयं तत्रावस्थाय द्वितीयं तत्रत्यमन्त्रकार्यं सुनिभृतं निश्चित्य निगयः प्रस्थापयति । और वह दूसरे विश्वासी पुरुषको साथ छे जाय, जिससे वह भाप वहाँ अपनेको ठहरा कर दूसरेको वहाँका मंत्रकार्य गुप्त लगा कर इसको समझा कर विदा करदे।

त्तथा चोक्तम्,—

तीर्थाश्रमसुरस्थाने शास्त्रविज्ञानहेतुना । तपस्विव्यञ्जनोपेतैः स्वचरैः सह संवदेत् ॥ ३५॥

जैसा कहा है—तीर्थ, आश्रम और देवताके स्थानमें शास्त्रके ज्ञानके छलसे त्तपस्त्रियों के रूपको धारण किये हुए अपने मेदियों के द्वारा राजाको शत्रुके राज्यका मेद जानना चाहिये॥ ३५॥

गृदचारश्च यो जले स्थले चरति । ततोऽसावेव वको नियुज्य-ताम्। एतादश एव कश्चिद्वको द्वितीयत्वेन प्रयातु । तहृहलोकाश्च राजद्वारे तिष्ठन्तु, किंतु देव ! एतदपि सुगुप्तमनुष्ठातव्यम् ।

और ग्रप्त मेदिया वह है जो जलमें और थलमें जाता है; फिर इस बगुले-कोही नियुक्त कीजिये। ऐसाही कोई दूसरा वगुला जाय। और उसके घरके लोग राजद्वारमें रहें। परंतु हे महाराज! यह कार्यमी अल्पन्त ग्रप्त करना चाहिये।

∙यतः,—

षट्कणों भिचते मन्त्रस्तथा प्राप्तश्च वार्तया। इत्यात्मना द्वितीयेन मन्त्रः कार्यो महीभृता ॥ ३६ ॥

क्योंकि — छः कानमें । ग्रप्त बात जानेसे तथा अन्यसे विदित हुई बात खुल जाती है, इसिलये राजाको केवल एकहीसे अर्थात् अकेले मंत्रीसेही (एकांतमें) विचार करना चाहिये॥ ३६॥

पश्य,--

मन्त्रमेदेऽपि ये दोषा भवन्ति पृथिवीपतेः।

न शक्यास्ते समाधातुमिति नीतिविदां मतम्'॥ ३७॥ देखो,—हे राजन्! मन्त्रका मेद खुल जाने पर जो बुराइयाँ होती हैं वे सुघर नहीं सकती हैं यह नीति जानने वालोंका मत है'॥ ३७॥

राजा निमृश्योवाच—'प्राप्तस्तावन्मयोत्तमः प्रणिधिः।' मन्त्री ज्रुते—'तदा संग्रामविजयोऽपि प्राप्तः।' राजा विचार कर बोला-'मुझे मेदिया तो उत्तम मिल गया ।' मंत्री बोला-'तो युद्धमें विजयभी मिला।'

अत्रान्तरे प्रतीहारः प्रविश्य प्रणम्योवाच—'देव! जम्बु-द्वीपादागतो द्वारि शुकस्तिष्ठति।' राजा चक्रवाकमालोकते। चक्रवाकेणोक्तम्—'ताबद्गत्वावासे तिष्ठतु पश्चादानीय द्रष्टव्यः।' प्रतीहारस्तमावासस्थानं नीत्वा गतः। राजाह—'विश्रद्वस्तावत्स-मुपस्थितः'। चक्रो त्रृते—'देव! प्रागेव विश्रहो न विधिः।

इस बीचमें द्वारपालने प्रविष्ट हो कर प्रणाम कर कहा-'महाराज! जंबूद्वीपसे आया हुआ तोता द्वार पर वैठा है।' राजाने चकवेकी ओर देखा। चकवेने कहा—'पहले जा कर देरेमें वैठे वाद मुझे ला कर दिखलाना।' द्वारपाल उसे ले कर देरेको गया; राजा कहने लगा—'लड़ाई तो आ पहुँची।' चकवा बोला—'महाराज! पहलेसेही युद्ध योग्य नहीं है,

यतः,—

स किंभृत्यः स किंमन्त्री य आदावेव भूपतिम् । युद्धोद्योगं सभूत्यागं निर्दिशत्यविचारितम् ॥ ३८॥

क्योंकि—जो पहलेही राजाको विना विचारे युद्धके उद्योगका और अपनी भूमिके त्यागका उपदेश करता है वह निन्दित सेवक तथा निन्दित मंत्री है ३८ अपरं च.—

> विजेतुं प्रयतेतारीन्न युद्धेन कदाचन । अनित्यो विजयो यस्माहृइयते युध्यमानयोः ॥ ३२ ॥

स्रोर दूसरे-दोनों युद्ध करने वालोंकी जीत निश्चय नहीं दीखती है इसलिये कभी भी (पहलेही) युद्ध करनेका यहा न करना चाहिये॥ ३९॥ अन्यच्च.—

> साम्ना दानेन भेदेन समस्तैरथवा पृथक्। साधितुं प्रयतेतारीच युद्धेन कदाचन ॥ ४० ॥

और प्रथमतः मीटे वचनसे, धन दे कर और तोड़ फोड़ करके इन तीनोंसे एक साथ ही अथवा अलग अलग शत्रुओंको वश करनेके लिये यहा करना चाहिये पर युद्धसे कमी न करना चाहिये ॥ ४० अपरं च,—

सर्वे एव जनः शूरो ह्यनासादितवित्रहः। अदृष्टपरसामर्थ्यः सद्र्पः को भवेन्न हि॥ ४१॥

और विम्रह(युद्ध)मं गये विना सभी मनुष्य ग्रूर हैं, क्योंकि शत्रुकी सामर्थ्यको नहीं जानने वाला ऐसा कौन है जो घमंडी न होय ? ॥ ४९ ॥ किंच.—

न तथोत्थाप्यते त्रावा प्राणिभिर्दारुणा यथा। अस्पोपायान्महासिद्धिरेतन्मज्ञफलं महत्॥ ४२॥

और पत्थरकी बिला जैसी कि काठके यंत्रसे उठाई जाती है ऐसी प्राणियोंसे नहीं उठाई जाती है, इसलिये छोटे उपायसे बड़ा लाभ होना यह बड़े मंत्रकाही फल है। ४२॥

किंतु विग्रहमुपस्थितं विलोक्य व्यवहियताम्। परंतु विग्रहको उपस्थित देख कर उपाय कीजिये;

यतः,—

यथा कालकृतोद्योगात्रुषिः फलवती भवेत्। तद्वज्ञीतिरियं देव! चिरात्फलति रक्षणात्॥ ४३॥

क्योंकि—जैसे ठीक समय पर उद्योग करनेसे (अर्थात् हल इत्यादि चलाने तथा बीज बोनेसे) खेती फलती है वैसेही हे राजा! यह नीतिसी बहुत काल तक रक्षा करनेसे फलती है ॥ ४३ ॥

अपरं च,---

महतो दृरभीरुत्वमासन्ने शूरता गुणः। विपत्तौ च महाँहोके घीरतामनुगच्छति॥ ४४॥

और संसारमें बुद्धिमानोंको आपित्तमें, दूरसे डर लगता है, पास आने पर अपनी श्रूरताका गुण दिखाते हैं, और महातमा पुरुष विपत्तिमें धीरज धरते हैं॥ ४४॥ अन्यश्र,—

प्रत्यृहः सर्वसिद्धीनामुत्तापः प्रथमः किल । अतिशीतलमप्यम्भः किं भिनत्ति न भूभृतः ? ॥ ४५ ॥ और दूसरे-किसीके वचनको न सहना यह सब सिद्धियोंका सचमुच मुख्य विन्न है, जैसे ठंडा जलभी क्या पहाइको नहीं उखाइ डालता है? अर्थात् पुरुषको ठंडे दिलसे दूसरेका वचन सुन लेना चाहिये, फिर योग्य हो सो करें, इस तरह वह जल्र सिद्धि पा सकता है ॥ ४५ ॥

विशेषतश्च महावलोऽसो चित्रवर्णो राजा। और विशेष करके वह चित्रवर्ण राजा वडा बलवान् है।

यतः,—

बिलना सह योद्धव्यमिति नास्ति निद्दीनम् । तद्युद्धं हस्तिना सार्धं नराणां मृत्युमावहेत् ॥ ४६ ॥

इसलिये-बलवान्के साथ लड़ना यह श्रुताका चिह्न नहीं है, क्योंकि अनुष्योंको हाथीके साथ लड़ना मृत्युको पहुँचाता है ॥ ४६ ॥ अन्यच्च,—

स मूर्कः कालमग्राप्य योऽपकर्तरि वर्तते । कलिर्वलवता सार्धे कीटपक्षोद्यमो यथा ॥ ४७ ॥

और जो अवसरके विना पांये शत्रुसे चिढ़ जाता है वह मूर्ख है, और बलवान के साथ कलह करना चेंटीके पक्ष निकलनेके समान है।। ४७॥ किंच,—

कौर्म संकोचमास्थाय प्रहारमपि मर्थयेत् । प्राप्तकाले तु नीतिज्ञ उत्तिप्ठेत्कूरसर्पवत् ॥ ४८॥

और नीति जानने वाला कछुएके मुख विकोइनेके समान प्रहारको भी सहै और अवसर मिलने पर कुर सर्पके समान उठ बैठे ॥ ४८ ॥

> महत्यस्पेऽप्युपायज्ञः सममेव भवेत्क्षमः । समुन्मूलयितुं वृक्षांस्तृणानीव नदीरयः ॥ ४९ ॥

उपायका जानने वाला बड़े और छोटे शतुके नाश करनेमैं समान समर्थ होता है, जैसे नदीका वेग तृग और यक्षोंको जड़से उखाइनेको समर्थ होता है ॥४९॥ अतस्तहतोऽप्याभ्यास्य ताबद्धियतां याबहुर्गः सज्जीकियते ।

इसिंटिये उसके दूतको विश्वास दिला कर तब तक रुकता लीजिये कि जब तक

दि॰ १२

यतः,—

एकः शतं थोघयति प्राकारस्यो घनुर्घरः । शतं शतसहस्राणि तस्माहुगं विशिष्यते ॥ ५० ॥

क्योंकि-किले पर बैठा हुआ एक धनुषधारी लेंकडों मनुष्योंसे युद्ध कर सकता है, और लेंकडों मनुष्य एक लाख मनुष्योंसे लड़ाईमें भिड़ सकते हैं, इसलिये गढ़ अधिक है अर्थात् युद्धगें वह एक बलवत्तर साधन माना गया है ॥ ५०॥ किं च,—

अदु गों विषयः कस्य नारेः परिभवास्पदम् । अदुर्गोऽनाश्रयो राजा पोतच्युतमनुष्यवत् ॥ ५१ ॥

स्मीर गढ़से रहित राजा किस शत्रुके पराजयका विषय नहीं होता है ? अर्थात् विना गड़के एवं आश्रयश्रूच्य राजा सहजहीं में जीता जा सकता है, इसिलये गढ़ विना आश्रयहीन राजा नावसे (जलमें) गिरे हुए निराधार पुरुपके समान है॥

दुर्गे कुर्यान्महाखातसुचप्राकारसंयुतम् । सयकं सजलं शैलसरिन्मस्वनाश्रयम् ॥ ५२ ॥

पहाब, नहीं, निर्जलदेश और गहरे बनके पास वहीं गहरी खाई तथा ऊँचे परकोटेसे युक्त और तोप-गोळे तथा बास्द और जल इनसे युक्त किला बनाना चाहिये॥ ५२॥

विस्तीर्णताऽतिवैषम्यं रसधान्येध्मसंग्रहः। प्रवेशश्चापसारश्च सप्तेता दुर्गसंपदः'॥ ५३॥

संवा, चौदा, ऊँचा, नीचा, जल, अन और इंधन इनका संश्रह, और जाने तथा आनेका मार्ग, ये गढ़की सात प्रधान सामग्रियों हैं'॥ ५३॥

राजाह—'दुर्गानुसंधाने को नियुज्यतास् ?'। राजा बोला-'गढ़ बनानेमें किसे नियुक्त करना चाहिये ?'

चको वृते-

'यो यत्र कुशलः कार्ये तं तत्र विनियोजयेत्। कर्मस्रदृष्टकर्मा यः शास्त्रकोऽपि विमुह्यति॥ ५४॥

चढ्वा बोला—'जो जिस काममें चतुर हो उसको उस काममें नियत कर देना चाहिये, क्योंकि जिसको कामका अनुभव नहीं है ऐसा बुद्धिमान् होता हुआ श्री (समयपर) गइवड़ा जाता है ॥ ५४॥ तदाह्यतां सारसः ।' तथानुष्ठिते सत्यागतं सारसमालोक्य राजोवाच—'भोः सारस! त्वं सत्वरं दुर्गत्रनुसंग्रेहि ।' सारसः प्रणभ्योवाच—'देव! दुर्गं तायदिदमेव चिरात्सुनिरूपितमास्ते महत्सरः। किंत्वत्र प्रध्यवर्तिहीषे द्रव्यसंग्रहः क्रियताम्।

इसिंख्ये सारसको बुलाओ ।' ऐसा करने पर सारसको आया देख राजा बोला-'सारस ! तू शीघ्र गढ़को बना ।' सारसने प्रणाम करके कहा—'महाराज ! गढ़ तो बहुत कालसे देखाभाला यही बढ़ा सरोवर ठीक है । परन्तु इस बीचके द्वीपमें सामग्री इकट्टी कर दी जावे;

यतः,—

धान्यानां संग्रहो राजञ्जसमः सर्वसंग्रहात्। निक्षिप्तं हि मुखे रत्नं न कुर्यात्प्राणधारणम्॥ ५५॥

क्योंकि—हे राजा ! सब तरहके संमहसे अन्नका संप्रह श्रेष्ठ है, क्योंकि मुखमें रक्खा हुआ रन अर्थात् धन प्राणोंकी रक्षा नहीं कर सकता है ॥ ५५ ॥ किंच,—

ख्यातः सर्वेरसानां हि लवणो रस उत्तमः। गृहीतं च विना तेन व्यक्षनं गोमयायते'॥ ५६॥

और-सब रसोंमें प्रसिद्ध नोन रस सचमुच उत्तम है कि जिसके विना प्रहण (भक्षण) भोजनका किया हुआ पदार्थ गोवर-सा (खादरहित) लगता है ॥ ५६॥

राजाह—'सत्वरं गत्वा सवैमनुतिष्ठ ।' पुनः प्रविद्य प्रतीहारो वृते—'देव! सिंहलद्वीपादागतो मेववणीं नाम वायसः सपरिवारो द्वारि तिष्ठति । देवपादं द्रष्टमिच्छति ।' राजाह—'काकाः पुनः सवैक्षा बहुद्रप्टारश्च । तद्भवति संग्राह्य इत्यनुवर्तते ।' चक्को वृते—'देव! अस्त्येवम् । किंतु काकः स्थलचरः । तेनासिद्विपक्षे नियुक्तः कथं संग्राह्यः?

राजा बोला-'शीघ्र जा कर सब तयारी कर ।' फिर द्वारपाल आ कर बोला-'महाराज ! सिंहलद्वीपसे आया हुआ मेघवण नाम कीवा कुटुम्बसमेत द्वार पर बैठा है। महाराजका दर्शन करना चाहता है।' राजा बोला-'क्या कहना है! काक तो सब जानने बाले और ऊँच नीच विचार कर काम करने वाले होते हैं। इसलिये उनको (अपने पक्षमें) रखना ऐसा (ठीक) जान पदता है।' जकवा बोला-'महाराज! यह ठीक है। परन्तु कौवा पृथ्वी पर घूमने वाला है। इसलिये इमारे शत्रुपक्षमें मिला हुआ है, और कैसे (अपने पक्षमें ) रखने योग्य होगा ? तथा चोक्तम्,—

आत्मपक्षं परित्यज्य परपक्षेषु यो रतः ।
स परेईन्यते मूढो नीलवर्णश्रमालवत्'॥ ५७॥
जैसा वहा है—जो अपने साथियोंको छोड कर शत्रुके पक्ष पर केह करता है
वह मूर्व नीलवर्ण सियारके समान शत्रुओंसे मारा जाता है'॥ ५७॥

राजोवाच — 'कथमेतत् ?'। मन्त्री कथयति — राजा बोला-'यह कहानी कैसी है ?' मंत्री कहने लगा।—

#### कथा ८

[ नीलमें रंगे हुए एक गीदड़की मृत्युकी कहानी ८ ]

'अस्त्यरण्ये कश्चिच्छुगालः खेच्छया नगरोपान्ते भ्राप्य-न्नीलीभाण्डे पतितः । पश्चात्तत उत्थातुमसमर्थः प्रातरात्मानं मृतवत्संदर्भ स्थितः । अथ नीलीभाण्डसामिना मृत इति शात्वा त्सात्समुत्थाप्य दूरे नीत्वापसारितस्तसात्पळायितः ततोऽसौ वनं गत्वा खंकीयमात्मानं नीलवर्णमवलोक्याचि-न्तयत्—'अहमिदानीमुत्तप्रवर्णः। तदाऽहं स्वकीयोत्कर्ष किं न साधयामि ?' इत्यालोच्य शृगालानाह्य तेनोक्तम्—'अहं अग-वत्या वनदेवतया स्वहस्तेनारण्यराज्ये सर्वीपधिरसेनाभिषिकः। तदद्यारभ्यारण्येऽसादाक्षया व्यवहारः कार्यः ।' तं विशिष्टवर्णमवलोक्य साष्टाङ्गपातं प्रणम्योचुः—'यथाज्ञा-पयति देवः ।' इत्यनेनैव क्रमेण सर्वेष्वरण्यवासिष्वाधिपत्यं तस्य वभूव । ततस्तेन खज्ञातिभिरात्रृतेनाधिक्यं साधितम् । ततस्तेन व्याव्यसिंहादीनुत्तमपरिजनान्त्राप्य सदसि श्रुगारा-नवलोक्य लज्जमानेनावज्ञया खज्ञातयः सर्वे दूरीकृताः। ततो विपण्णान्युगालानवलोक्य केनचिहद्धश्रगालेनैतत्प्रतिक्षातम्— 'मा विपीदत । यदनेनानभिन्नेन नीतिविदो मर्मन्ना वयं खसमी-पात्परिभृतास्तद्यथाऽयं नदयति तथा विधेयम् । यतोऽमी व्याव्रा-दयो वर्णमात्रविप्रलब्धाः श्टगालमशात्वा राजानमिमं मन्यन्ते।

तद्यथायं परिचितो भवति तथा कुरुत । तत्र चैवमनुष्टेयम्-यतः सर्वे संध्यासमये संनिधाने महारावमेकदैव करिष्यथ । ततस्तं शब्दमाकण्यं जातिस्वभावात्तेनापि शब्दः कर्तव्यः ।' ततस्तथानुष्टिते सति तहुत्तम् ।

एक समय वनमें कोई गीद्द अपनी इच्छासे नगरके पास घूमते धूमते नीलके हौदमें गिर गया। पीछे उसमेंसे निकल नहीं सका: प्रात:काल अपनेको मरेके समान दिखला कर बैठ गया। फिर नीलके हौदके खामीने उसे मरा हुआ जान कर और उसमेंसे निकाल कर दूर ले जा कर फेंक दिया और वहाँसे वह भाग गया। तब उसने वनमें जा कर और अपनी देहको नीले रंगकी देख कर विचार किया—'मैं अब उत्तम वर्ण हो गया हूं, तो मैं अपनी प्रभुता क्यों न करूं ? यह सोच कर सियारोंको बुला कर, उसने कहा-- 'श्रीभगवती वनकी देवीजीने अपने हाथसे वनके राज्य पर सब ओषधियोंके रससे मेरा राजतिलक किया है, इसलिये आजसे ले कर मेरी आज्ञासे काम करना चाहिये।' अन्य सियार भी उसको अच्छा वर्ण देख कर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके बोले-'जो महाराजकी आजा।' इसी प्रकारसे कम कमसे सब वनवासियोंमें उसका राज्य फैल गया। फिर उसने अपनी जातसे चारों ओर बैठा कर अपना अधिकार फैलाया, पीछे उसने व्याघ्र सिंह आदि उत्तम मंत्रियोंको पा कर सभामें तियारोंको देख कर लाजके मारे अनादरसे सब अपने जातभाइयोंकी दूर कर दिया। फिर सियारोंको विकल देख कर किसी बूढ़े सियारने यह प्रतिशा की कि 'तुम खेद मत करो । जैसे इस मूर्खने नीति तथा मेदके जानने वाले हम सभीका अपने पाससे अनादर किया है वैसेही जिस प्रकार यह नष्ट हो सो करना चाहिये। क्योंकि ये बाघ आदि, केवल रंगसे धोखेमें आ गये हैं और सियार न जान कर इसको राजा मान रहे हैं। जिससे इसका मेद खुळ जाय सो करो। और ऐसा करना चाहिये कि संध्याके समय उसके पास सभी एक साथ चिल्लाओ । फिर उस शब्दको सुन कर अपने जातिके खभावसे वहभी चिल्लाते उठेगा।' फिर वैसा करने पर वही हुआ अर्थात् उसकी पोल खुल गई;

यतः,-

यः स्वभावो हि यस्यास्ति स नित्यं दुरतिक्रमः। श्वा यदि क्रियते राजा स किं नाश्चात्युपानहम्?॥५८॥ क्योंकि—जिसका जैसा खभाव है यह सर्वेदा छूटना कठिन है, जैसे यहि कुत्तेको राजा कर दिया जाय तो क्या वह जूतेको नहीं चवावेगा ? ॥ ५८ ॥

ततः राज्यादभिकाय स व्याझेण हतः। तम राज्यसे पहिचान कर उसे बाधने सार डाला;

तथा चोक्तम्,--

छिद्रं ममें च वीर्यं च सर्वं नेत्ति निजो रिपुः। दहत्यन्तर्गतश्चैव शुष्कं वृक्षमिवानलः॥ ५९॥

नेस कहा है—जिस प्रकार भीतर प्रसके अभि सूखे पेड़की अस्म कर देती है नैसेही अपना दुरमन अर्थात मेदी, छिद्र (कचानट), ममें (मेद) और पराक्रम (बल) को जानता है और नाश कर देता है ॥ ५९ ॥ अतोऽहं अवीतिंस-"आत्मपक्षं परित्यज्य" इत्यादि ॥' राजाह—'यथेवं तथापि हत्यतां तावद्यं दूरादागतः। तत्संब्रहे विचारः कार्यः'। चको बूते—'देव! प्रणिधिः प्रहितो दुर्गश्च सजीङ्गतः। अतः शुकोऽप्यानीय प्रस्थाप्यताम्।

इसिंखें में कहता हूँ—''अपने पक्षको त्याग कर'' इत्यादि।' राजा बोला—'जो यह बातभी है तोभी इतने दूरसे आये हुएको देखना चाहिये, और उसके ठहरानेका विचार करना चाहिये।' चक्रवा बोला—'महाराज! मेहियोंकोभी विदा कर दिया और गढ़भी सज गया इस्र तियों तो की कर वैठाना चाहिये;

यतः,—

नन्दं जघान चाणक्यस्तीष्ट्णदूतप्रयोगतः । तद्रुरान्तरितं दुतं पद्येद्धीरसमन्दितः'॥ ६०॥

क्योंकि—वर्षे भीतरे, दूतके उपायसे चाणक्यने नन्द राजाको मारा इसिलिये राजाको बुद्धिमान् मंत्रियोंसिहत दूतको दूरहीसे देखना चाहिये'॥ ६०॥

ततः सभां कृत्वाहृतः शुकः काकश्च । शुकः किंचिदुन्नतिशिरा द्तासन उपविश्य बृते—'भो हिरण्यगर्भ ! महाराजाधिराजः श्रीभिच्चत्रवर्णस्त्वां समान्नापयति—'यदि जीवितेन श्रिया वा प्रयोजनमस्ति तदा सत्वरमागत्यासम्बरणौ प्रणम । न चेदवस्थातुं स्थानान्तरं चिन्तय ।' राजा सकोपमाह—'भाः ! कोऽप्यसाकं पुरतो नास्ति य पनं गलहस्तयि ?' । उत्थाय मेघवणौं बृते— 'देव! आक्षापय। हन्मि दुष्टं शुक्रम्।' सर्थक्षो राजानं काकं च सान्त्वयन्त्र्ये—'श्रृणु तावत्।

तव सभा करके तोते और कागको बुलाया। तोता कुछ ऊँचा शिर करके दिये हुए आधन पर बैठ कर बोला—'हे हिरण्याभे । महाराजाधिराज श्रीमाद स्वित्रवर्णने आपको अच्छी माँति आज्ञा दी है—'जो तुम्हें अपने प्राणीसे या लक्ष्मीसे प्रयोजन है, तो शीप्र आ कर हगारे चरणोंको प्रणाम करो। नहीं तो दूसरे स्थानमें रहनेके लिये विचार करो।' राजाने छुँचला कर कहा—'अरे ! छोई हमारे सामने नहीं है जो इसको गला एकद कर निकाछ ?' नेघवणे (कौवा) उठ कर बोला—'महाराज! आज्ञा कीजिये—दुष्ट तोतेको मार डाउँ,। सर्वज्ञ (चक्क्या) राजा और कीएको शांत करता हुआ बोला—'पहले सुन लीजिये—

न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मम् । धर्मः स नो यत्र न सत्यमस्ति सत्यं न तद्यच्छलमभ्युपैति ॥ ६१॥

जिसमें इद पुरुष नहीं हैं वह सभा नहीं कहलाती है, जो धर्मको न कहे वे बद नहीं हैं, जिसमें सत्य नहीं है वह धर्म नहीं है, और वह सत्य नहीं है जो छलसे युक्त है।। ६१॥

यतो धर्मञ्जेषः,—

क्योंकि (सवा) धमें यह है---

दूतो म्लेच्छोऽप्यवध्यः स्याद्राजा दूतमुखो यतः ! उद्यतेष्वपि राख्नेयु दूतो वदति नान्यथा ॥ ६२ ॥

दूत हीनजातिका भी हो पर भारनेके योग्य नहीं होता है, क्योंकि राजाका दतही मुख है कि जो शक्षोंके उठाने परमी विपरीत नहीं कहता है ॥ ६२ ॥ कि च,—

स्वापकर्षे परोत्कर्षे दूतोकैर्भन्यते तु कः ?। सदैवावध्यभावेन दूतः सर्वे हि जरपति'॥ ६३॥

सीर दतकी बातोंसे अपनी लघुता और शत्रुकी अधिकता कौन गानता है ? दत तो सदा 'मैं नहीं मारा जाऊंगा' इस भावनासे सभी कुछ कहता है ॥ ३३॥ ततो राजा काकश्च खां प्रकृतिमापत्रौ । शुकोऽप्युत्थाय चितः । पश्चाचकवाकेणानीय प्रवोध्य कनकालंकारादिकं दत्त्वा संप्रेषितो ययौ । शुकोऽपि विनध्याचलराजानं प्रणतवान् । राजोवाच—'शुक ! का वार्ता ? की हशोऽसौ देशः ?'। शुको बृते—'देव ! संक्षेपादियं वार्ता । संप्रति युद्धोद्योगः कियताम् । देश-श्चासौ कर्प्रद्वीपः स्वर्गेकदेशो राजा च द्वितीयः स्वर्गपतिः कथं वर्णयितुं शक्यते ?'। ततः सर्वाविशशानाह्य राजा मन्त्रयितुमुप्ति । वाह च—'संप्रति कर्तव्यविग्रहे यथा कर्तव्यमुपदेशं बृत । विग्रहः पुनरवद्दयं कर्तव्यः।

फिर राजा और काग अपने आपेमें आये। तोतामी उठ कर चला। तो चकवेने बुला कर और समझा कर और सुवर्णके आभूषण आदि दे कर विदा किया और वह गया। फिर तोतेने विंच्याचलके राजाको दंडवत किया। राजा बोला—'हे तोते! क्या समाचार है ? वह कैसा देश है ?' तोतेने कहा—'महाराज! संक्षेपसे यह बात है, अब लक्षाईका ठाठ करिये। यह कर्पूरद्वीप देश एक स्वर्गका दुकड़ा है और राजा दूसरा इन्द्र है। कैसे वर्णन किया जा सकता है ?' फिर सव शिष्टोंको बुला कर एकान्तमें विचारकरनेके लिये वैठ गया और बोला—'अव जो लढ़ाई करनी है उसमें जो कुछ करना है सो कहो। फिर लड़ाई तो अवस्य करनीही है।

तथा चोक्तम्,—

असंतुष्टा द्विजा नष्टाः संतुष्टाश्च महीमुजः। सलज्जा गणिका नष्टा निर्लजाश्च कुलस्त्रियः'॥ ६४॥

जैसा कहा है—असंतोषी ब्राह्मण, संतोषी राजा, लजावती वेश्या और निर्लजा कुलकी स्त्री ये चारों नष्ट होते हैं, अत एव निन्दा करनेके योग्य हैं'॥

दूरदर्शी नाम गृधो ब्रुते—'देव! व्यसनितया विष्रहो न

दूरदर्शी नाम गिद्ध बोला-'महाराज । विना अवसरके संप्राम करनेकी रीति नहीं है। यतः,—

मित्रामात्यसुद्वद्वर्गा यदा स्युर्देढभक्तयः। शत्रृणां विपरीतास्त्र कर्तव्यो विग्रहस्तदा॥ ६५॥

क्योंकि— मित्र, मंत्री और आपसके लोग जब हद शुभचिन्तक हों और शत्रुओंके विपरीत हों तब लड़ाई करनी चाहिये॥ ६५॥ अन्यच,—

> भूमिर्मित्रं हिरण्यं च वित्रहस्य फलं त्रयम्। यहैतन्निश्चितं भावि कर्तन्यो वित्रहस्तदा'॥ ६६॥

और दूसरे-राज्य, मित्र, और सुवर्ण यह तीन लड़ाईके बीज हैं, जब यह तीनों निश्रय हो जाय तब लड़ाई करनी चाहिये'॥ ६६॥

राजाह—'मद्रलं तावदवलोकयतु मन्त्री । तदैतेपामुपयोगो बायताम् । एवमाह्यतां मौहूर्तिकः । निर्णीय च शुभलग्नं ददातु ।' मन्त्री बृते—'तथा हि सहसा यात्राकरणमनुचितम् ।

राजा बोला-'मंत्री, पहिले मेरी सेनाको देखें। फिर इनकी कार्यमं योग्यता जानें। और एक ज्योतिषीजीकोभी बुलावा मेजो। अच्छा लग्न निश्चय कर दें। मंत्री बोला-'तोभी अचानक (विना सोचे) यात्रा करना उचित नहीं है।

यतः,—

विशन्ति सहसा मूढा येऽविचार्य द्विषद्वलम् । खङ्गधारापरिष्वङ्गं लभन्ते ते सुनिश्चितम्'॥ ६७॥

क्योंकि— जो मूर्ख एकाएकी शत्रुके बलको विना विचारे लड़ाई ठान छेते हैं वे अवस्य ही खत्रकी धारसे घावको पाते हैं, अर्थात् मरते हैं' ॥ ६०॥

राजाह—'मित्रिन्! ममोत्साहभक्षः सर्वथा मा छथाः। विजि-गीषुर्यथा परभूमिमाकामित तथा कथय ।' गृभ्रो बृते—'तत्कथ-यामि। किंतु तदनुष्टितमेव फलप्रदम्।

राजा बोला-'हे मंत्री! तुम मेरे उत्साहका भंग सब प्रकारसे मत करो। जिस प्रकार जयकी चाहने वाला शत्रुके राज्यका चढ़ कर घेर छेता है सो कह।' गिद्ध बोला-'वह कहता हूँ। परन्तु उस प्रकारसं करनाही लाभदायक है;

त्तथा चोकम्,—

किं मध्येणाननुष्ठानाच्छास्त्रवित्पृथिवीपतेः । न द्यौषधपरिश्वानाद्याधेः शान्तिः क्रसिद्धवेत् ॥ ६८॥

जैसा कहा है—विना किये, शास्त्रके जानने वाला राजाके परामर्शसे क्या फल होता है ? जैसे औषधमात्रके जान छेनेसे कसी रोगकी शांति नहीं होती है ॥ ६८ ॥

राजादेशधानतिकमणीयः। यथाश्रुतं तन्निवेदयामि।

और राजाकी आज्ञा भंग नहीं करनी चाहिये। जैसा सुना है सो निवेदन करता हूँ।

ऋणु,—

नद्यद्भिवनदुर्गेषु यत्र यत्र भयं नृप !। तत्र तत्र च सेनानीर्यायाद्युही क्षतेर्वेछैः॥ ६९॥

सुनिये—हे राजा ! नदी, पहाद, वन तथा कठिन स्थानोंमें जहाँ जहाँ भय होय वहाँ वहाँ सेनापति व्यूह बाँथ कर (परेट बना कर )सेनाके साथ जाय ॥ ६९॥

वलाध्यक्षः पुरो यायात्रवीरपुरुषान्वितः।

मध्ये कलत्रं खामी च कोशः फरगु च यद्धलम् ॥ ७०॥ सेनापति बहे बहे योदाओं के साथ अगादी चले, और दीवमें ख़ियाँ, खामी, क्रोश (खजाना) और निर्वल सेना जाय ॥ ७०॥

पार्श्वयोरुभयोरश्वा अश्वानां पार्श्वतो रथाः। रथानां पार्श्वयोनांगा नागानां च पदातयः॥ ७१॥

दोनों ओर आसपास घोड़े, घोड़ोंके पार्श्वमें रथ, रथोंके आसपास हाथी और हाथियोंके आसपास पैदल ॥ ७१ ॥

> पश्चात्सेनापतिर्यायात्खिन्नानाभ्वासयञ्जनैः। मन्त्रिभिः सुभदैर्युक्तः प्रतिगृह्य वस्तं नृपः॥ ७२॥

सेनापति पीछे दार्छ साहमहीन पुरुषोंको घीरे धीरे हिम्मत बँधाता हुआ जाय और राजा मंत्रियोंके तथा बढ़े श्रूरवीरोंके साथ सेना छे टर जाय ॥ ५२॥

> समेयाद्विषमं नागैर्जलाख्यं समहीधरम्। सममश्वेर्जलं नौभिः सर्वत्रैव पदातिभिः॥ ७३॥

कुँची नीची भूमिमें, कीचड़ खाँदेमें, तथा पर्वत पर हाथियों पर जाय, और एक-सी भूमिमें घोड़ों पर, और पानीमें नानोंके द्वारा, और सब देशोंमें पैदल सेनाको साथ छे कर जाना चाहिये॥ ७३॥

हिस्तिनां गमनं प्रोक्तं प्रशस्तं जलदागमे । तदन्यत्र तुरंगाणां पत्तीनां सर्वदेव हि ॥ ७४ ॥

और बरसातमें हाथियोंका जाना, और ऋतुमें अर्थात् गरमी और जादेमें घोड़ोंको और पैदलोंका जाना हमेशा श्रेष्ठ कहा है ॥ ७४॥

शैलेषु दुर्गमार्गेषु विधेयं सृप ! रक्षणम् । खयोधै रक्षितस्यापि शयनं योगनिद्रया ॥ ७५ ॥

हे राजा ! पर्वतों में तथा कठिन कठिन मार्गो में अपनी रक्षा अर्थात् सावधान-ता रखनी चाहिये, और अपने योद्धाओं से रक्षा किये हुए भी राजाको कपटकी नींदसे सोना चाहिये, अर्थात् क्षणक्षणमें अपनी रक्षाकी चिन्ता करनी चाहिये ॥ ७५ ॥

नाशयेत्कर्षयेच्छश्र्त् दुर्गकण्टकमर्दनैः । परदेशप्रवेशे च कुर्यादाटविकान्पुरः ॥ ७६ ॥

गढ़को टाल कर, डेरेको तोड़ कर शत्रुका नाश करे अथवा पकड़ बाँधे और शत्रुके देशमें प्रवेश करनेसे पहले बनके रहने वाले भीलोंको मार्ग शोधन करनेके लिये आगे मेजना चाहिये॥ ७६॥

यत्र राजा तत्र कोशो विना कोशान्न राजता।

स्वश्रूत्येभ्यस्ततो दद्यात् को हि दातुर्न युध्यते ? ॥ ७७ ॥ जहाँ राजा हो वहाँ धनका कोश रहना चाहिये, क्योंकि बिना कोशके राजत्व नहीं है और अपने श्रूतीर योदाओंको धन देना चाहिये, फिर देने बालेके लिये कीन नहीं लड़ता है ? ॥ ७७ ॥ यतः,—

न नरस्य नरो दासो दासस्त्वर्थस्य भूपते!। गारवं लाघवं वाऽपि घनाघननिबन्धनम्॥ ७८॥

क्योंकि-हे राजा ! मनुष्य मनुष्यका दास नहीं है किन्तु धनका दास है, और बड़ाई तथा छोटाई भी वन और निर्धनताके संबंधसे होती है।। ७८।।

अभेदेन च युध्येत रक्षेचैव परस्परम् । फल्गु सैन्यं च यर्तिकाचन्मध्ये व्यूहस्य कारयेत् ॥ ७९ ॥ आपसमें मिल कर लड़ना चाहिये और एकको दूसरेकी रक्षा करनी चाहिये और जो फुछ बलहीन सेना है उसे सेना(ब्यूह)के यीचमें कर देनी चाहिये॥

पदातींश्च महीपालः पुरोऽनीकस्य योजयेत्। उपरुष्यारिमासीत राष्ट्रं चास्योपपीडयेत्॥ ८०॥

राजा, सेनाके भागे पैरल सेनाको रक्खे, जिससे वह वैरीको घेरे रहे और उसके राज्यमें छट मार करे॥ ८०॥

स्यन्दनाथ्वैः समे युध्येदनूपे नौद्विपैस्तथा। वृक्ष्युरमावृते चापैरसिचर्मायुधैः स्थले॥ ८१॥

एक-सी भूमिमें रथ और घोड़ोंसे, जलयुक्त स्थानमें नाव और हाथियोंसे, इक्ष अथवा झाड़ियोंसे ढ़ॅके हुए स्थानमें धनुष-वाणोंसे, और पटपड़में खन्न आदि आयु-धोंसे लड़ना चाहिये ॥ ८१ ॥

दूषयेचास्य सततं यवसान्नोदकेन्धनम् । भिन्दाच्चैव तडागानि प्राकारान्परिखांस्तथा ॥ ८२ ॥ शत्रुके घास, अन्न, जल, तथा इन्धनका नाश कर दे और सरोवर, परकोटे

तथा खाईको तोइ देना चाहिये॥ ८२॥ बलेयु प्रमुखो हस्ती न तथाऽन्यो महीपतेः। निजैरवयवैरेव मातङ्गोऽष्टायुघः स्मृतः॥ ८३॥

राजाकी सेनामें जैसा हाथी सबसे श्रेष्ठ है वैसे घोड़े आदि नहीं हैं, वयोंकि हाथी अपने (चार पैर, दो दाँत, एक सूंड और एक पूँछ, इन आठ) अंगोंसे 'अप्टायुध' कहाता है; अर्थात् उन आठही अवयवोंसे काम देनेसे हाथी सबसे श्रेष्ठ माना जाता है ॥ ८३॥

वलमश्वस्य सैन्यानां प्राकारो जङ्गमो यतः। तस्मादश्वाधिको राजा विजयी स्थलवित्रहे॥ ८४॥

और मेनाओं के बीचमें घोड़ेकी सेना चलने वाला परकोटा है इसलिये जिस राजाके पास बहुत घोड़े हैं वह स्थलयुद्ध (पटपढ़ भूमिके युद्ध)में जीतने वाला होता है ॥ ८४ ॥ तथा चोक्तम् .—

> युध्यमाना हयारूढा देवानामपि दुर्जयाः। अपि दूरस्थितास्तेषां वैरिणो हस्तवर्तिनः॥ ८५॥

वैसा ही कहा है-घोड़ों पर चड़कर लड़ने बाले देवताओं से नहीं जीते जा सकते हैं, क्योंकि उनको दूरके वैरी भी अपने हाथके पास दीखते हैं ॥८५॥

प्रथमं युद्धकारित्वं समस्तवलपालनम् । दिक्षार्गाणां विशोधित्वं पत्तिकर्म प्रचक्षते ॥ ८६॥

हस्ती आदि सब चतुरंग सेनाकी रक्षा करना, युद्धकी पहली चतुरता है और दिशाओंके आने जानेके मार्गोंको काट कर युद्ध कर देना यह पैदल सेनाका काम कहते हैं ॥ ८६ ॥

> स्वभावशूरमस्त्रज्ञमविरक्तं जितश्रमम् । प्रसिद्धक्षत्रियपायं चलं श्रेष्टतमं विदुः ॥ ८७ ॥

स्वभावहीसे श्रूर वीर, अश्वके चलानेमें चतुर, लड़ाईमें पीठ नही देने वाले, परिश्रमको सहने वाले और वीरतामें प्रसिद्ध क्षत्रियोंके समान, ऐसी सेनाको पण्डित लोग सबसे उत्तम कहते हैं ॥ ८७ ॥

> यथा त्रभुकृतान्मानाद्युध्यन्ते भुवि मानवाः। न तथा बहुभिर्द्तेर्द्रविणैरपि भूपते !॥ ८८॥

हे राजा! पृथ्वी पर खामीके सन्मान करनेसे जैसे मनुष्य लड़ते हैं वैसे बहुत दिये हुए धनसेभी नहीं लड़ते हैं ॥ ८८॥

> वरमन्यवलं सारं न कुर्यान्मुण्डमण्डलीम् । कुर्यादसारमङ्गो हि सारभङ्गमिप स्फुटम् ॥ ८२ ॥

बलवान् थोड़ी-सी सेना अच्छी होती है किंतु बहुत-सी मुंडोंकी मंडली अर्थात् बलहीन सेना इकट्टी न करनी चाहिये, क्योंकि दुर्बलोंका पीठ दे कर संप्रामसे भागना साक्षात् बलवान् सेनाका भी उत्साहभंग कर देता है; याने कायर सेना भाग जाने पर वीरभी उन्हें देख कर कभी कभी भाग उठते हैं ॥ ८९ ॥

> अप्रसादोऽनिधप्ठानं देयांशहरणं च यत् । कालयापोऽप्रतीकारस्तद्वैराग्यस्य कारणम् ॥ ९० ॥

अप्रसन्न होना, अधिकारी न करना, खटे हुए धनको आपही छै छेना, वैतन आदि देनेमें आज-कल कह कर समय बिताना, और सेनाके विरोध आदिमें उपाय न करना ये वैराग्यके अर्थात् क्षेह छुटनेके कारण हैं॥ ९०॥

> आपीडयन्वलं रात्रोर्जिगीषुरतिशोषयेत् । सुखसाध्यं द्विषां सैन्यं दीर्घयानप्रपीडितम् ॥ ९१ ॥

विजय पानेकी इच्छा करने वाला राजा अपनी सेनाको विश्राम देता हुआ शत्रुसे जा मिड़े, क्योंकि लंबे मार्ग चलनेसे यकी यकाई शत्रुओंकी सेना सहजर्मे जीती जा सकती है ॥ ९१ ॥

> दायादादपरो मन्त्रो नास्ति भेदकरो द्विपाम् । तस्मादुत्थापयेचलादायादं तस्य विद्विषः ॥ ९२ ॥

वैरियोंके भाईबेटोंको छोड़ कर फूट कराने वाला दूसरा मंत्र (उपाय) नहीं है, इसलिये उस शश्रुके नाते-गोतेके पुरुषको प्रयत्नसे उकसावे अर्थात् तोड फोड़ कर अपनी भोर मिलावे ॥ ९२ ॥

संघाय युवराजेन यदि वा मुख्यमन्त्रिणा। अन्तःप्रकोपनं कार्यमभियोक्तुः स्थिरात्मनः॥ ९३॥

युवराजके साथ अथवा सुख्य मंत्रीके साथ संधि (मेल) करके निश्चिताईसे बैठे-ठाले शत्रुके घरमें फूट करा देनी चाहिये ॥ ९३ ॥

क्र्रं मित्रं रणे चापि भङ्गं दत्त्वा विघातयेत्। अथवा गोत्रदारुख्या तल्लक्ष्याश्रितवन्धनात्॥ ९४॥

युद्धमें हरा कर भी क़ूर मित्र (राजा) को मार डाटे अथवा जैसे गौको खींच कर बाँधते हैं वैसे ही उसके मुख्य सहायक राजाओंको बंधनमें डाल कर उसे मार देना चाहिये॥ ९४॥

सराज्यं वासयेद्राजा परदेशावगाहनात्। अथवा दानमानाभ्यां वासितं घनदं हि तत्'॥ ९५॥

और राजा शत्रुके राज्यमे मनुष्योंको पकद ला कर अपने राज्यमें बसावे, अथवा धन और आदरमे बसाया हुआ वह राज्य ही धन देने वाला होता हैं ॥९५॥

राजाह-'आः! किं यहुनोदितेन?

राजा बोला—'अजी ! बहुत बातोंसे क्या है !

आत्मोदयः परग्ळानिर्द्वयं नीतिरितीयती। तदूरीकृत्य कृतिभिर्वाचस्पत्यं प्रतीयते'॥ ९६॥

अपना लाभ और शत्रुकी हानि नीति तो यही है। बुद्धिमान् लोग इसीको स्त्रीकार करके अपनी चतुरता प्रकट करते हैं'॥ ९६॥

मित्रणा विहस्योच्यते—'सर्वमेतिहिशेषतश्चोच्यते! मंत्रीने हँस कर कहा-'यह तो सबसे वह कर बात आप कहते हैं; किंतु,—

अन्यदुच्छृङ्खलं सत्त्वमन्यच्छास्त्रनियन्त्रितम् । समानाधिकरण्यं हि तेजस्तिमिरयोः कुतः ! ॥ ९७॥

परन्तु, एक मनुष्य तो निरंकुश याने खतंत्र, और दूसरा नियनि त याने नीति पर चलने वाला इन दोनोंमें वड़ा अन्तर हैं, जैसे निश्चय करके भींदनी और अँघेरेका एक जगह पर होना कहाँ संमव हैं? अर्थात् नहीं हो सकता है, इसिंग्ये नीतिविरद्ध नहीं चलना चाहिये ॥ ९७॥

तत उत्थाय राजा मोहृतिंकावेदितलक्षे प्रस्थितः । तब राजा उठ कर ज्योतिर्वाके बतलाये लग्नमें लड़ाईके लिये बिदा हुआ ।

अथ प्रहितप्रणिधिहिंरण्यगर्भमागत्योवाच-'देव!समास्तप्रायो राजा चित्रवर्णः। संप्रति मलयपर्वताधित्यकायां समावादितकरः कोऽनुवर्तते । दुर्गशोधनं प्रतिक्षणमनुसंधातव्यम्, यदोऽसौ गृधो महामन्त्री। किंच केनचित्सह तस्य विश्वासकथाप्रसङ्गेनैव तदिङ्गितमवगतं मया यदनेन कोऽप्यसहुगें प्रागेव नियुक्तः।' चक्रो त्रृते—'देव!काक प्वासौ संभवति ।' राजाह—'न कदा-चिदेतत्। यद्यवं तदा कथं तेन शुकस्याभमवोद्योगः इतः? अपरं च। शुकस्यागमनात्तस्य विश्रहोत्साहः । स चिरादत्रास्ते।' मनीः त्रृते—'तथाप्यागन्तुः शङ्कनीयः।' राजाह—'आगन्तुका हि कदाचिदुपकारका दृश्यन्ते।

फिर मेजे हुए दूतने हिरण्यगर्भसे आ कर कहा—'महाराज! राजा चित्रवणे आ पहुँचा है। अब मलय पर्वतकी ऊँची भूमि पर देरा डाल कर अपनी सेनाको बसा कर ठहरा हुआ है। गडकी देखभाल क्षणक्षणमें करनी चाहिये, क्योंकि यह गिद्ध महामंत्री है। और किसीके साथ उसकी विधासकी वातचीतसेही उसकी चेष्टा मैंन जान ली कि हमारे गढ़में इसने किसी न किसीको पहल्सेही लगा रक्खा होगा।' चकवा बोला-'महाराज! वह कोवाही होना संभव सीख पडता है।' राजा बोला-'यह बात कभी शक्य नहीं है। जो ऐसा होता तो कैसे उसने तोतेके अनादर करनेका उद्योग किया है! और दूभरे तोतेक आनसे उसके लहाईका उतसाह हुआ है। वह यहाँ बहुत दिनोंसे रहता है।' मंत्री

ऋणु,—

चोला-'तोभी आने वाळे पर संदेह करना ही चाहिये।' राजा बोला-'आने वाले सचमुच कभी कभी उपकारी दीख पढ़ते हैं।

> परोऽपि हितवान् वन्धुर्वन्धुरप्यहितः परः। अहितो देहजो व्याधिहिंतमारण्यमौषधम्॥ ९८॥

सुन,—हित करने वाला शत्रु भी बन्धु है और अहितकारी बन्धु भी शत्रु होता है; जैसे देहसे उत्पन्न हुआ रोग अहितकारी होता है और वनमें उत्पन्न हुई स्रोपध हितकारी होती हैं॥ ९८॥

अपरं च,-

आसीद्वीरवरो नाम शूद्रकस्य महीभृतः । सेवकः सर्विकालेन स ददी सुतमात्मनः'॥ ९९॥ सीर दूसरे-शूरक नाम राजाका एक वीरवर नाम सेवक था; उसने थोड़े

वालमें अपने पुत्रको दे दिया' ॥ ९९ ॥

चकाः पृच्छति—'कथसेतत् ?'। राजा कथयति— चक्या पूछने लगा-'यह कथा कैसे है ?' राजा कहने लगा।—

## कथा ९

# [ राजकुमार और उसके पुत्रको बलिदानकी कहानी ९ ]

'अहं पुरा शूद्रकस्य राझः कीडासरिस कर्प्रकेलिनाम्नो राजहंसस्य पुत्र्या कर्प्रमञ्जयी सहानुरागवानभवम् । तत्र वीरवरो
नाम महाराजपुत्रः कुतश्चिद्देशादागत्य राजद्वारमुपगम्य प्रतीहारमुवाच—'अहं तावद्वेतनार्थी राजपुत्रः । राजदर्शनं कार्य ।'
ततस्तेनासी राजदर्शनं कारितो बूते—'देव ! यदि मया सेवकेन
प्रयोजनमस्ति तदासम्द्रतंनं कियताम् ।' शूद्रक उवाच—किं
ते वर्तनम्?'। वीरवरो बूते—'प्रत्यहं सुवर्णपञ्चशतानि देहि ।'
राजाह—'का ते सामग्री ?'। वीरवरो बूते—'द्वौ वाहू तृतीयश्च
सद्धः ।' राजाह—'नेतच्छक्यम् ।' तच्छुत्वा वीरवरश्चलितः । अथ
मित्रिभिक्तम्—'देव ! दिनचतुष्ट्यस्य वर्तनं दत्त्वा इायतामस्य
स्वरूपं किमुपयुक्तोऽयमेतावद्वर्तनं गृह्वात्यनुपयुक्तो वेति'। ततो

मिन्नवचनादाहूय वीरवराय ताम्बूलं दत्त्वा पञ्चरातानि सुवर्णानि दत्तानि । तद्विनियोगश्च राज्ञा सुनिभृतं निरूपितः । तद्वि वीरविण देवेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो दत्तम् । स्थितस्यार्धे दुःखितेभ्यः, तद्वविश्यं भोज्यव्ययविलासव्ययेन । पतत्सर्वे नित्यकृत्यं कृत्वा राज्ञ-द्वारमहर्निशं खड्गपाणिः सेवते । यदा च राजा स्वयं समादिशति तदा स्वगृहमपि याति ।

'पहले में शहूक नाम राजाके कीड़ा सरोवरमें कर्पूरकेलि नामक राजहंसकी पुत्री कर्पूरमंजरीके साथ अनु क्ज (प्रेमवश) हो गया था । वहाँ वीरवर नाम महा-राजकुमार किसी देशसे आया और राजाकी ड्योदी पर आ कर द्वारपालसे बोला-'मैं राजपुत्र हुं, नोकरी चाहता हूँ। राजाका दर्शन कराओ ।' फिर इसने उसे राजाका दर्शन कराया और वह बोला-'महाराज! जो मुझ सेवकका प्रयोजन हो तो मुझे नौकर रिखये. ।' श्रद्रक बोला-"तुम कितनी तनख्वाह चाहते हो?" वीरवर बोला-'निल पाँच सी मोहरें दीजिये।' राजा बोला-'तेरे पास क्या क्या सामग्री है ?' वीरपर बोला-'दो बाँहें और तीसरा खन्न।' राजा बोला-'यह वात नहीं हो सकती है। यह सुन कर बीरवर चल दिया। फिर मंत्रियोंने कहा-'हे महाराज! चार दिनका वेतन दे कर इसका खरूप जान लीजिये कि यह क्या उपकारी है, जो इतना धन लेता है या उपयोगी नहीं है।' फिर मंत्रीके बचनसे बुलवाया और वीरवरको बीड़ा दे कर पाँच सौ मोहरें दे दीं। और उसका काम भी राजाने छुप कर देखा। वीरवरने उस धनका आधा देवताओंको और ब्राह्मणोंको अर्पण कर दिया। बचे हुएका आधा दुखियोंको; उससे बचा हुआ भोजनके तथा विलासादिमें खर्च किया। यह सब नित्य काम करके वह राजाके द्वार पर रातदिन हाथमें खन्न छे कर सेवा करता था और जब राजा आप आजा देता तब अपने घर जाता था।

अथैकदा छण्णचतुर्दश्यां रात्रौ राजा सकरुणं क्रन्दनध्वितं शुश्राव । शूद्रक उवाच—'कः कोऽत्र द्वारि?'। तेनोक्तम्— 'देव! अहं वीरवरः।' राजोवाच—'क्रन्दनानुसरणं क्रियताम्।' वीरवरो 'यथाक्षाययित देवः' इत्युक्त्वा चलितः। राज्ञा च चिन्तितम्—'नैतदुचितम्। अयमेकाकी राजपुत्रो मया स्चिभेद्ये तमसि प्रेरितः । तद्नु गत्वा किमेतदिति निरूपयामि।' ततो राजापि खहमादाय तद्मुसरणक्रमेण नगराह्वहिनिर्जगाम ।
गत्वा च वीरवरेण सा रुदती रूपयौवनसंपन्ना सर्वांलंकारभूषिता
काचित्स्त्री रुप्टा। पृष्टा च—'का त्वम् १ किमधं रोदिषि १'
स्त्रियोक्तम्—'बहमेनस्य शूद्रकस्य राजलक्ष्मीः। चिरादेतस्य
भुजच्छायायां महता सुखेन विश्वान्ता। इदानीमन्यत्र गमिप्यामि।' वीरवरो बृते—'यन्नापायः संभवति तन्नोपायोऽप्यस्ति।
तत्कथं स्यात्पुनरिहावलम्वनं भवत्याः १'। लक्ष्मीक्वाच—
'यदि त्वमात्मनः पुत्रं शक्तिधरं द्वानिंशाल्लक्षणोपेतं भगवत्याः
सर्वमङ्गलाया उपहारीकरोषि तदाहं पुनरत्र सुचिरं निवसामि'
इत्युक्त्वाऽरुद्वयाऽभवत्।

फिर एक समय कृष्णपक्षकी चौदसके दिन, रातको राजाने करणासिहत रोनेका शब्द सुना । ग्रुद्रक बोला—'यहाँ द्वार पर कान कीन है ?' उसने कहा—'महाराज! में वीरवर हूँ ।' राजाने कहा—'रोनेकी तो टोइ लगाओ ।' 'जो महाराजकी आज्ञा' यह कह कर वीरवर चल दिया । और राजाने सोचा—'यह बात उचित नहीं है कि इस राजकुमारको मेंने घने अँघेरेमें जाने की आज्ञा दी । इसलिये में उसके पीछे जा कर यह क्या है इसका निश्चय कहें ।' फिर राजा भी खन्न ले कर उसके पीछे नगरसे बाहर गया । और वीरवरने जा कर उस रोती हुई, हप तथा यौवनसे सुन्दर और सब आभूषण पहिने हुए किसी खीको देखा और पूछा—'त्र कीन है ? किसलिये रोती है ?' खीने कहा—'में इस ग्रुद्रककी राजलक्ष्मी हूँ । बहुत कालसे इसकी भुजाओंकी छायामें बढ़े सुखसे विश्वाम करती थी । अब दूसरे स्थानमें जाऊँगी ।' वीरवर बोला—'जिसमें अपाय(नाश)का संभव है उसमें उपाय भी है । इसलिये कैसे फिर यहाँ आपका रहना होगा ?' लक्ष्मी बोली—'जो त्र बत्तीस लक्षणोंसे संपन्न अपने पुत्र शिक्षरको सर्वमंगला देवीकी मेट करे तो में फिर यहाँ बहुत काल तक रहूँ ।' यह कह कर वह अंतर्थान हो गई ।

ततो वीरवरण खगृहं गत्वा निद्रायमाणा खन्यः प्रबोधिता पुत्रञ्ज । तो निद्रां परित्यज्योत्थायोपविष्टो । वीरवरस्तत्सर्वे रुक्ष्मीवचनमुक्तवान्।तच्छुत्वा सानन्दः राक्तिधरो बूते—'धन्यो- -१०० ] लक्ष्मीके वचनसे पुत्रका वलिदान और स्रोकी मृत्यु १९५

ऽहमेवंभृतः खामिराज्यरक्षार्थं यन्ममोपयोगः स्त्राघ्यः । तत्को-ऽधुना विलम्यस्य हेतुः १ एवंत्रिधे कर्मणि देहस्य विनियोगः स्त्राघ्यः ।

फिर वीरवरने अपने घर जा कर सोती हुई अपनी स्त्रीको और बेटेको जगाया। वे दोनों नींदको छोड़, उठ कर खड़े हो गये। वीरवरने वह सब लक्ष्मीका बचन उनको सुनाया। उसे सुन कर शक्तिधर आनन्दसे बोला—'में धन्य हूँ जो ऐसे, स्वामीके राज्यकी रक्षाके लिये मेरा उपयोग प्रशंसनीय है। इसलिये अब विलम्बका क्या कारण है ? ऐसे काममें देहका लाग प्रशंसनीय है। यतः,—

धनानि ज्ञितं चैव परार्थे प्राञ्च उत्स्जेत्। सन्निमित्तं वरं त्यागो विनाशे नियते सति'॥ १००॥

क्योंकि—पण्डितको परोपकारके लिये धन और प्राण छोड़ देने चाहिये, विनाश तो निश्चय होगाही, इसलिये अच्छे कार्यके लिए प्राणींका त्याग श्रेष्ठ हैं।। १००॥

शक्तिधरमातोवाच—'यद्येतम्न कर्तव्यं तत्केनान्येन कर्मणा
मुख्यस्य महावर्तनस्य निष्कयो भविष्यति ?' इत्यालोच्य सर्वे
सर्वमङ्गलायाः स्थानं गताः। तत्र सर्वमङ्गलां संपूज्य वीरवरो
त्रृते—'देवि! प्रसीद। विजयतां विजयतां शृद्धको महाराजः, गृह्यतामुपहारः।' इत्युक्त्वा पुत्रस्य शिरिश्चच्छेद। ततो वीरवरिश्चन्तयामास—'गृहीतराजवर्तनस्य निस्तारः कृतः। अधुना निष्पुत्रस्य जीवनेनालम्।' इत्यालोच्यात्मनः शिरच्छेदः कृतः। ततः
स्त्रियापि स्वामिषुत्रशोकार्तया तदनुष्ठितम्।

शिक्षधरकी माता बोली—'जो यह नहीं करोगे तो और किस कामसे इस बढ़े वेतनके ऋणसे उनंतर होगे ?।' यह विचार कर सब सर्वमंगला देवीके स्थान पर गये। वहाँ सर्वमंगला देवीको पूज कर वीरवरने कहा—'हे देवी! प्रसन्न हो; शहक महाराजकी जय हो जय हो! यह मेट लो।' यह कह कर पुत्रका शिर काट डाला। फिर वीरवर सोचने लगा कि—'लिये हुए राजाके ऋणको तो चुका दिया। अब विना पुत्रके जीवित किस कामका?।' यह विचार कर उसने अपना शिर

काट डाला। फिर पति और पुत्रके शोक्षे पीड़ित स्त्रीने भी अपना शिर काट डाला।

तत्सर्वे दृष्ट्वा राजा साश्चर्यं चिन्तयामास— 'जीवन्ति च स्त्रियन्ते च मद्विधाः क्षुद्रजन्तवः। अनेन सदृशो लोके न भूतो न भविष्यति॥ १०१॥

यह सब देख कर राजा आश्चर्यसे सोचने लगा,—मेरे समान नीच प्राणी संसारमें जीते हैं और मरतेमी हैं, परन्तु संसारमें इसके समान न हुआ और न होगा॥ १०९॥

तदेतेन परित्यक्तेन मम राज्येनाप्यप्रयोजनम्। ततः श्रूद्रकेणापि स्वशिरदछेतुं खद्गः समुत्थापितः। अथ भगवत्या सर्वभद्गल्या राजा इस्ते धृत उक्तश्च—'पुत्र! प्रसन्नास्मि ते पतान्वता साहसेनालम्। जीवनान्तेऽपि तय राज्यभङ्गो नास्ति।' राजा च साष्टाङ्गपातं प्रणम्योवाच—'देवि! किं मे राज्येन, जीवितेन वा किं प्रयोजनम्? यद्यहमनुकम्पनीयस्तदा ममायुःशेषेणायं सदारपुत्रो वीरवरो जीवतु। अन्यथाऽहं यथापातां गितं गच्छामि।' भगवत्युवाच—'पुत्र! अनेन ते सत्त्वोत्कर्षेण शृत्यवात्सस्येन च तव तुष्टास्मि। गच्छ। विजयी भव। अयमि सपरिवारो राजपुत्रो जीवतु।' इत्युक्तवा देव्यदृद्याभवत्। ततो वीरवरः सपुत्रदारो गृहं गतः। राजापि तैरलक्षितः सत्वरमन्तः-पुरं प्रविष्टः।

इसिलये ऐसे महापुरुषि ग्रत्य इस राज्यसे मुझे भी क्या प्रयोजन है ? पीछे ग्रह्मकने भी अपना शिर काटनेको खड़ उठाया। तब सर्वमंगला देवीने राजाका हाथ रोका और कहा—'हे पुत्र! में तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ, इतना साहम मत करो। मरनेके बाद भी तेरा राज्य भंग नहीं होगा।' तब राजा साष्टांग दंडवत और प्रणाम करके बोला-'हे देवी! मुझे राज्यसे क्या है अथवा जीनसे भी क्या प्रयोजन है ? और जो में कृपाके योग्य हूँ तो मेरी शेष आयुसे खीपुत्रसिहत वीर-वर जी उठे। नहीं तो में अपना शिर काट डाल्रंगा।' देवी बोली—'हं पुत्र! तेरे इस अधिक उत्साहसे और सेवकतासे क्षेहसे मैं तुझ पर प्रसन्न हूं। जाओ, तुम्हारी जय हो। यह राजपुत्र भी परिवारसमत जी उठे।' यह कह कर देवी

अंतर्धान हो गई । पीछे वीरवर अपने स्त्रीपुत्रसमेत घरको गया । राजा सी उनसे छुप कर शीघ्र रनवासमें चला गया ।

अथ प्रभाते वीरवरो द्वारस्थः पुनर्भूपालेन पृष्टः सन्नाह—'देव! सा रुदती मामवलोक्याददयाभवत्। न काप्यन्या वार्ता विद्यते।' तद्वचनमाकर्ण्य राजाऽचिन्तयत्—'कथमयं स्नाच्यो महासत्त्वः?

इसके अनन्नर प्रातःकाल राज। ने ड्योदी पर बेठे हुए वीरवरसे फिर पूछा और वह बोला-'हे महाराज! वह रोती हुई स्त्री मुझे देख कर अन्तर्धान हो गई, और कुछ दूमरी बात नहीं थी।' उसका वचन सुन कर राजा सोचने लगा— 'इस महात्माको किस प्रकार बढ़ाई करूँ!

यतः,—

प्रियं जूयादक्रपणः शूरः स्थादविकत्थनः । दाता नापात्रवर्षी च प्रगल्भः स्थादनिष्ठरः ॥ १०२ ॥

क्योंकि — उदार पुरुषको मीठा बोलना चाहिये, रहको अपनी प्रशंसा कर करनी चाहिये, दाताको कुपात्रमें दान न करना चाहिये, और उचित कह बाहेको द्यारहित नहीं होना चाहिये॥ १०२॥

एनन्महापुरुषलक्षणमेतिस्मन्सर्वमस्ति।' ततः सः राजाः प्रातः शिष्टसभां कृत्वा सर्ववृत्तान्तं प्रस्तुत्य प्रसादात्तस्य कर्णाटकराज्यं ददौ। तिकमागन्तुको जातिमात्राहुष्टः ? तत्राप्युत्तमाधममध्यमाः सन्ति।'

यह महापुरुषका लक्षण इसमें सब है। पीछे उस राजाने प्रातःकाल शिष्ट लोगोंकी सभा करके और सब बृतान्तकी प्रशंसा करके प्रसन्नतासे उसे कर्नाटकका राज्य दे विया। इसलिये (मैं जानना चाहता हूं) क्या विदेशी केवल जाति मात्रसेही दुए होता है? उनमें भी उत्तम, निकृष्ट. और मध्यम होते हैं।

### चक्रवाको द्रते---

'योऽकार्यं कार्यवच्छास्ति स किंमन्त्री नृपेच्छया। वरं स्वासिमनोदुःखं तन्नाशो न त्वकार्यतः॥ १०३॥

चकवा बंला—'जो राजाकी इच्छा(के अनुरोध)से, अयोग्य कर्यको योग्य कार्यके समान उपदेश करता है वह नीच मंत्री है। क्योंकि खामीके मनको दुःख होना अच्छा है परन्तु उस अनुचित काम करनेसे उसका नाश होना अच्छा नहीं है ॥ १०३ ॥

> वैद्यो गुरुश्च मन्त्री च यस्य राज्ञः त्रियः सदा । द्यारीरधर्मकोद्येभ्यः क्षित्रं स परिहीयते ॥ १०४ ॥

जिस राजाके पास वैद्य, गुरु और मंत्री सदा हाँमें हाँ मिलाने वाले हों वह राजा शरीर, धर्म और कोशसे शीघ्र रहित (नष्ट) हो जाता है ॥ १०४॥ श्टणु देव!—

पुण्यालुब्धं यदेकेन तन्ममापि भविष्यति ।

हत्वा भिक्षुं महालोभान्निध्यर्थी नापितो हतः'॥ १०५॥ मुतिये महाराज! जो वस्तु किसीने पुण्यसे पा ली वह वस्तु मुझे भी मिल जायगी, यह नहीं सोचना चाहिये; अधिक लोभसे भिखारीको मार कर एक धनका अभिलाषो नाई मारा गया'॥ १०५॥

राजा पृच्छति—'कथमेतत् ?'। मन्त्री कथयति— राजा पूछने लगा—'यह कथा कैसी है ?' मंत्री कहने लगा।—

#### कथा १०

### [ एक क्षत्रिय, नाई और भिखारीकी कहानी १० ]

'अस्त्ययोध्यायां चूडामणिनांम क्षत्रियः। तेन घनाधिंना महता क्षेत्रोन भगवांश्वन्द्राधंचूडामणिश्चिरमाराधितः। ततः क्षीणणापोऽसौ स्त्रोनं दत्वा भगवदादेशाद्यक्षेश्वरेणादिष्टः—'यस्वमद्य
प्रातः क्षीरं कृत्वा लगुडं इस्ते कृत्वा गृहे निभृतं स्थास्यसि
ततोऽसिन्नेवाङ्गणे समागतं भिश्चं पश्यसि। तं निर्दयं लगुडप्रहारेण हनिष्यसि। ततः सुवर्णकलशो भविष्यति, तेन त्वया
यावज्ञीवं सुखिना भवितव्यम्।' ततस्तथानुष्ठिते तद्वृत्तम्। तत्र
क्षौरकरणायानीतेन नापितेनालोक्य चिन्तितम्—'अये! निधिप्रातेरयमुणयः। अहमप्येवं किं न करोमि?' ततःप्रभृति नापितः
प्रत्यहं तथाविधो लगुडहस्तः सुनिभृतं भिक्षोरागमनं प्रतीक्षते।
पकदा तेन प्राप्तो भिक्षुलंगुडेन व्यापादितः। तसादपराधात्सोऽपि नापितो राजपुरुषेर्व्यापादितः। अतोऽहं ब्रवीमि—
'पुण्याक्षुष्धं यदेकेन' इत्यादि।

अयोध्यामें चूडामणि नाम एक क्षत्रिय रहता था। उस धनके अभिलाधीने बढ़े क्रेशसे भगवान् महादेवजीकी बहुत काल तक आराधना की। फिर जब वह क्षीणणाप हो गया तब महादेवजीकी आज्ञासे कुबेरने खाग्रेमें दर्शन दें कर आज़ा दी कि—जो तुम आज प्रातःकाल और क्षीर कराके लाठी हायमें छे कर घरमें एकांतमें छुप कर बैठोंगे तो इसी आँगनमें एक भिखारीको आया हुआ देखोंगे। जब तुम उसे निर्दय हो कर लाठीकी प्रहारोंसे मारोंगे तब वह सुवर्णका कलश हो जायगा। उससे तुम जीवनपर्यन्त सुखसे रहोंगे। फिर वंसा करने पर वही बात हुई। वहाँ क्षीर करनेके लिये बुलाया हुआ नाई सोचने लगा—'अरे! धन पानेका यही उपाय है, में भी ऐसा क्यों न कहाँ?' फिर उस दिनसे नाई वैसे ही लाठी हाथमें लिये हमेशा छिप कर भिखारीके आनेकी राह देखता रहता था। एक दिन उसने भिखारीको पा लिया और लाठीसे मार डाला। अपराधसे उस नाईको भी राजाके पुरुषोंने मार डाला। इसलिये में कहता हूं, "किसीको पुण्यसे मिल गई" इत्यादि।'

राजाह—

पुरावृत्तकथोद्वारैः कथं निर्णीयते परः।

स्यानिष्कारणबन्धुर्वा किं वा विश्वासघातकः ॥ १०६॥
राजा बोला—'पहले हो गई कथाओं के कहनेसे नवीन आया हुआ कैसे
निश्चय किया जाय कि यह अकृत्रिम बांधव है अथवा विश्वासघाती है ॥ १०६॥
यातु । प्रस्तुतमनुसंधीयताम् । मलयाधित्यकायां चेचित्रवर्णस्तद्युना किं विधेयम्?' मन्त्री चद्ति—'देव! आगतप्रणिधिमुखानमया श्रुतं तन्महामन्त्रिणो गृश्चस्योपदेशे, यचित्रवर्णनानादरः

कृतः । ततोऽसौ मूढो जेतुं शक्यः ।

इसे जाने दो। अब जो उपस्थित है उसका विचार करो। मलय पर्वतके ऊपर जो चित्रवर्ण ठहरा है इसलिये अब क्या करना चाहिये?' मंत्री बोला—'हे महाराज! लौट कर आये हुए दूतके मुँहसे मेंने यह छुना है कि उस महामंत्री गृधके उपदेश पर चित्रवर्णने अनादर किया है। फिर उस मूर्खको जीत सकते हैं। तथा चोक्तम्,—

लुब्घः क्रूरोऽलसोऽसत्यः प्रमादी भीवरस्थिरः। मूढो योघावमन्ता च सुखच्छेद्यो रिपुः स्मृतः॥ १०७॥ वैसा कहा है—लोभी, कपटी, आलसी, झठा, कायर, अधीर, मूर्ब और योदाओंका अनादर करने वाला शत्रु सहजमें नाश किया जा सकता हैं॥१००॥ ततोऽसा यावदसादुर्गद्वाररोधं न करोति तावन्नद्यद्विवनवर्त्मसु तद्वलानि हन्तुं सारसादयः सेनापतयो नियुज्यक्ताम्।

फिर वह जब तक हमारे गढ़का द्वार न रोके तब तक पर्वत और वनके मागोंमें उसकी सेनाको मारनेके लिये सारस आदिको सेनापित नियुक्त कर दीजिये। तथा चोक्तम्,—

दीर्घवरमेपरिश्रान्तं नद्यद्भिवनसंङ्गलम् । घोराग्निभयसंत्रस्तं श्लुत्पिपासादितं तथा ॥ १०८ ॥

र्वसा कहा है — राजाको छंबे मार्गसे थकी हुई, नदी, पर्वत और वनके कारण रुकी हुई भयंकर अग्निसे डरी हुई तथा भूख-प्याससे व्याकुल हुई॥१०८॥

प्रमत्तं भोजनव्यग्रं व्याधिदुर्भिक्षपीडितम् । असंस्थितमभूयिष्ठं वृष्टिवातसमाक्तुलम् ॥ १०९ ॥

(मद्यगनादिसे) मतवाली, भोजनमें आसक्त, रोग तथा अक्षालसे पीडित तथा आश्रयरहित, थोड़ीसी, तथा वर्षा और ( शीतल ) वायुसे घवराई हुई ॥ १०९॥

पङ्कपांग्रुजलाच्छन्नं सुव्यस्तं दस्युविद्रुतम् । एवंभूतं महीपालः परसैन्यं विद्यातयेत् ॥ ११० ॥

कीचड़, धूलि और जलसे व्याप्त, आपित्तसे निकलनेके यन्नमें व्यायुल, चौर आदिके उपद्रवींसे युक्त ऐसी शत्रुकी सेनाको नाश करना चाहिये॥ ११०॥ अन्यच्य,—

> अवस्कन्दभयाद्वाजा प्रजागरकृतश्रमम् । दिवासुप्तं समाहन्यान्निद्वाः व्यक्तिसम् ॥ १११ ॥

और दूसरे-धिर जानेकी शंकाके कारण रातकं अधिक जागनेसे थकी हुई, दिनमें सोती हुई, निदासे व्याङ्गल शत्रुकी सेनाको राजा मार डाले ॥ १९९॥ अतस्तस्य प्रमादिनो वलं गत्वा यधावकाशं दिवानिशं झन्त्वसारसेनापतयः ।' तथानुष्ठिते चित्रवर्णस्य सेनिकाः सेनापतयश्च वहवो निहताः। ततश्चित्रवर्णां विषण्णः समित्रणं दूरदर्शिनमाह—
'तात! किमित्यसादुपेक्षा कियते किं काष्यांवनयो ममास्ति?

इसिलये उस प्रमादीकी सेनाको जा कर जैसा अवसर मिछे राति हमारे सेनापित छट खसोट कर मारे। ऐसा करनेसे चित्रवर्णकी सेना और बहुतसे सेनापित मारे गये; फिर चित्रवर्ण विकल हो कर अपने मंत्री दूरदर्शिस कहने लगा—'प्यारे! किसिलिये हमारा अनादर करता है? क्या कमी मैंने तेरा अनादर किया है?

तथा चोक्तम्,—

न राज्यं प्राप्तमित्येवं वर्तितव्यमसांप्रतम्।

श्रियं ह्यविनयो हन्ति जरा रूपिसवोत्तमम् ॥ ११२ ॥ जैसा कहा है—राज्य मिल गया, यह जान कर अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिये। क्योंकि कठोरता निश्वय करके लक्ष्मीको ऐसे नाशमें मिला देती है जैसे सुन्दर रूप-रंगको बुदापा ॥ ११२ ॥

अपि च,-

दक्षः श्रियमधिगच्छति पश्याशी कल्यतां सुखमरोगी। अभ्यासी विद्यान्तं धर्मार्थयशांसि च विनीतः॥ ११३॥

और मी-चतुर पुरुष लक्ष्मीको, सुन्दर और हंलका भोजन करने वाला नीरोगताको, रोगहीन सुखको, अभ्यासी विद्यांके अंतको, और सुशील अर्थात् नम्रतादिगुणोंसे युक्त मनुष्य धर्म, धन और यशको पाता है ॥ ११३॥

गृभ्रोऽवदत्—'देव!श्रु,— गिद्ध बोला-'महाराज! सुनिये.—

> अविद्वानिष भूपालो विद्यावृद्धोपसेवया। परां श्रियमवाप्नोति जलासन्नतरुर्यथा॥ ११४॥

मूर्ख राजा भी पण्डितोंकी सेवासे जलके समीपके वृक्षके समान उत्तमोत्तम संपत्तिको पाता है ॥ ११४ ॥

अन्यच,---

पानं स्त्री मृगया द्यूतमर्थदूपणमेव च । वाग्दण्डयोश्च पारुष्यं व्यसनानि महीभुजाम् ॥ ११५ ॥

और दूसरे-मद्य आदिका पीना, परस्रोका संग, आखेट, जुआ, अन्यायसे पराया धन छेना, और वचन तथा दंडमें रूखाई और कठोरता ये राजाओंके अवगुण कहे हैं; अर्थात् उनका त्याग करना अवश्य है ॥ ११५॥ किं च,—

न साहसैकान्तरसानुवर्तिना न चाप्युपायोपहतान्तरात्मना । विभूतयः राक्यमवासुमूर्जिता नये च शौर्ये च वसन्ति संपदः ॥ ११६॥

और ( बुराई मलाईको विना विचार कर ) केवल साहस करने वाला, और उपायसे उपहत चित्तवाला, अधिक ऐश्वर्यंको नहीं पा सकता है, क्योंकि जहां पर नीति और ग्रुरता रहती है वहां ही संपत्तियाँ रहती हैं ॥ १९६॥

त्वया खवलोत्साहमवलोक्य साहसैकवासिना मयोपन्यस्ते-ष्विप मन्त्रेष्वनवधानं वाक्पारुष्यं च कृतम् । अतो दुनींतेः फलमिदमनुभूयते।

और केवल साहस पर भरोसा करने वाले, आपने अपनी सेनाके उत्साहको देख कर मेरे किये उपदेशों पर ध्यान नहीं दिया था और कठोर वचन कहे थे उसी कटु नीतिका फल भोग रहे हो।

तथा चोक्तम्,—

दुर्मित्रिणं किमुपयन्ति न नीतिदोषाः संतापयन्ति कमपथ्यभुजं न रोगाः?। कं श्रीनं दर्पयति कं न निद्दन्ति मृत्युः कं स्त्रीकृता न विषयाः परितापयन्ति?॥११७॥

नीतिके दोष किस बुरे मंत्रीमें नहीं होते हैं ? किसको अपध्य (अहितकर वस्तुएँ) खाने पर रोग नहीं पीड़ा देते हैं ? लक्ष्मी किस मनुष्यको अभिमानी नहीं करती है ? मृत्यु किसको नहीं मारती है और स्त्रीके किये हुए दुराचार किस पुरुषको दुःख नहीं देते हैं ?॥ १९७॥

अपरं च,—

मुदं विषादः शरदं हिमागम-स्तमो विवस्तान् सुकृतं कृतन्नता। त्रियोपपत्तिः शुचमापदं नयः

श्रियः समृद्धा अपि हन्ति दुर्नयः ॥ ११८॥

और दूसरे-दुःस-हर्षको, हिमऋतु शरदको, सूर्य अधेरेको, कृतव्रता उपकार अथवा पुष्पको, अमीष्टका लाभ शोकको, नीति आपित्तको और अनीति अतिसमृद्ध (बढ़ी हुई ) संपत्तिको भी नाश कर देती है ॥ ११८ ॥

ततो मयाप्यालोचितम्—'प्रज्ञाहीनोऽयं राजा । नो चेत्कथं नीतिशास्त्रकथाकौमुदीं वागुल्काभिस्तिमिरयति ?

तब मैंने भी सोच लिया था कि यह राजा बुदिहीन है; नहीं तो कैंसे नीतिशास्त्रकी कथारूपी चाँदनीको वाणीरूपी उल्कापातोंसे धुँघली करता? यतः.—

> यस्य नास्ति खयंप्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किम्?। लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किं करिप्यति ?'॥ ११९॥

क्योंकि — जिस मनुष्यको अपनी बुद्धि नहीं है उसको शास्त्र क्या करता है ? जैसे दोनों आँखोंसे रहित अन्धे मनुष्यको दर्पण क्या करेगा ?'॥ १९९॥

इत्यालोच्य तूर्णी स्थितः। अथ राजा वद्धाञ्जलिराह्—'तात! अस्त्ययं ममापराधः। इदानीं यथावशिष्टवलसहितः प्रत्यावृत्य विन्ध्याचलं गच्छामि तथोपदिश।' गृध्रः स्वगतं चिन्तयति—'कियतामत्र प्रतीकारः।

यह जीमें विचार कर चुपका-सा हो बैठा था। पीछे राजा हाथ जोड़ कर बोला-'प्यारे! यह मेरा अपराध हुआ। अब जैसे बची हुई सेनाके साथ लीट कर विंध्याचल पहुँच जाऊँ वैसा उपाय बता।' गिद्ध अपने जीमें सोचने लगा,-'इसका कुछ ना कुछ उपाय करना चाहिये।

यतः,—

देवतासु गुरौ गोषु राजसु ब्राह्मणेषु च । नियन्तव्यः सदा कोपो वालवृद्धातुरेषु च' ॥ १२० ॥

क्योंकि — देवता, गुरु, गाय, राजा, ब्राह्मण, वालक, बूदा और रोगी इन पर कोध रोकना चाहिये'॥ १२०॥

मन्त्री प्रहस्य बूते—'देव! मा भैषीः। समाश्वसिहि श्रुणु देव!

मंत्री (यह अपने जीमें विचार कर) हँस कर बोला-'महाराज! मत डिरये और धीरज धरिये, हे महाराज! सुनिये,— मित्रणां भित्रसंधाने भिषजां सोंनिपातिके।
कर्मणि व्यज्यते प्रज्ञा सुस्थे को वा न पण्डितः ? ॥१२१॥
लड़ाईके समय शत्रुसे मेल करनेमें मंत्रियोंकी, सनिपात(ज्वर) रोगमें वैद्योंकी
और कार्योंके साधनमें दूसरोंकी बुद्धि जानी जाती है, और यों वंठें ठालें
कीन पण्डित नहीं है ?॥ १२१॥

अपरं च,—

आरभन्तेऽल्पमेचाज्ञाः कामं व्यत्रा भवन्ति च। महारम्भाः कृतिधयस्तिष्ठन्ति च निराक्कलाः ॥ १२२॥

और दूसरे-बुद्धिहीन, छोटे ही कामका आग्म करते हैं और अत्यन्त व्याकुल हो जाते हैं। बुद्धिमान् बड़े बढ़े काम करते हैं और कभी विकल नहीं होते हैं॥ १२२॥

तदत्र भवत्प्रतापादेव दुग भङ्कत्वा कीर्तिप्रतापसहितं त्वामचि-रेण कालेन विन्ध्याचलं नेष्यामि।' राजाह—'कथमधुना खल्य-बलेन तत्मंपयते?'। गृभ्रो वदति—'देव! सर्वे भविष्यति। यतो विजिगीषोरदीर्घस्त्रता विजयसिद्धेरवश्यंभावि लक्षणम्। तत्सहसैव दुर्गावरोधः क्रियताम्।'

इसिलये यहाँ आपके पुण्य गतायसेही गढ़को तोड़ फोड़ यश और पराक्रम-सिहत आपको शीघ्र विंध्याचलको ले चलुँगा ।' राजा बोला-'अब थोड़ीसी सेनासे यह कैसे होगा ?' गिद्धने कहा-'महाराज ! सब कुछ हो जायगा । क्योंकि जय चाहने वालेको दीर्धसूत्रता (कालक्षेप) न होना ही जयकी सिद्धिका अवस्य होनहार लक्षण है । इसलिये एकाएक ही गढ़ चारों ओरसे घेर लीजिये ।'

प्रहितप्रणिधिना बकेनागत्य हिरण्यगर्भस्य तन्कंथितम्—'देव! स्वल्पवल प्वायं राजा चित्रवर्णो गृध्रस्य मन्त्रोपस्तम्भेन दुर्गावरोधं करिष्यति । राजाह—'सर्वत्र, किमधुना विधेयम् ?' चको बूते—'स्वले सारासारविचारः क्रियताम् ।' तज्ञ्चात्वा सुवर्णवस्त्रादिकं यथाई प्रसाद्प्रदानं क्रियताम् ।

१ वात, पित्त कीर कफ इन तीन दोशोंके संनिपातसे होने वाला ज्वर या अन्य रोग भयंकर प्राणधातक माने गये हैं.

मेजे हुए दूत बगुलेने लौट कर राजा हिरण्यगर्भसे यह कहा—'महाराज! राजा चित्रवर्णके पास थे: ही सेना रह गई है, गिद्धके उपदेशसे गढ़ घेरेगा।' राजा बोला—'हे सर्वज्ञ! अब क्या करना चाहिये?' चकवा बोला—'अपनी सेनामें निर्वल और प्रवलका विचार कर लीजिये। वह जान कर सुवर्ण कपढ़े आदि जो जिस योग्य हो उसे प्रसन्नताका दान (अर्थात्) पारितोषिक दीजिये।। यतः.—

यः काकिनीमप्यपथप्रपन्नां
समुद्धरेन्निष्कसहस्रतुख्याम् ।
कालेषु कोटिष्वपि मुक्तहस्तस्तं राजसिंहं न जहाति लक्ष्मीः ॥ १२३॥

क्योंकि—जो राजा बुरे मार्गमें पड़ी हुई एक कोंडीको भी हजार मोहरोंके समान जान कर उठा खेता है और फिर किसी उचित समय पर करोड़ों रुपये खर्च कर डाखता है उस श्रेष्ठ राजा को लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ती है ॥ १२३॥ अन्यश्च,—

> कतौ विवाहे व्यसने रिपुक्षये यशस्करे कर्मणि मित्रसंग्रहे । प्रियासु नारीष्वधनेषु बान्धवे-ष्वतिव्ययो नास्ति नराधिपाष्टसु ॥ १२४॥

और दूसरे-महाराज! यज्ञमें, विवाहमें, विपत्तिमें, शत्रुके नाश करनेमें, यश चढ़ाने वाले कार्यमें, मित्रके आदरमें, प्रिय स्त्रियोंमें, निर्धन वान्धवोंमें इन आठ वातोंमें व्यय दृथा नहीं कहाता है ॥ १२४॥

यतः,—

मूर्खः खल्पव्ययत्रासात्सर्वनाशं करोति हि।

कः सुधीः संत्यजेद्भाण्डं ग्रुल्कस्यैवातिसाध्वसात्'॥ १२५॥ क्योंकि मूर्ख थोडे व्ययके भयसे निश्चय करके सर्वनाश कर देता है, और कौनसा वुद्धिमान् राज्यके भयसे अपनी दुकानके द्रव्य आदिको छोड देता है ?॥ १२५॥

राजाह-'कथमिह समयेऽतिव्ययो युज्यते? उक्तं च-''आपद्धें धनं रक्षेत्" इति।'मन्त्री बृते-'श्रीमतः कथमापदः ?'। राजाह--- 'कदाचिश्चलते लक्ष्मीः ।' मन्त्री बूते—'संचितापि विनश्यति । तद्देव ! कार्पण्यं विमुच्य दानमानाभ्यां खभटाः पुरस्क्रियन्ताम् ।

राजा बोला-'इस समय अधिक व्यय क्यों करना चाहिये ? कहा मी है"आपित्तके नाशके लिये धनकी रक्षा करे" इत्यादि ।' मंत्री बोला-'लक्ष्मीवान्को
आपित्त कहाँ ?' राजा बोला-'जो लक्ष्मी चली जाय तो ?' मंत्री बोला-'संचित
धन भी नष्ट हो जाय तो ? इसलिये महाराज! कृपणताको छोड़ दान
और मानसे अपने ग्रह त्रीरोंका आदर कीजिये।

तथा चोक्तम्,—

परस्परज्ञाः संहृष्टास्त्यकुं प्राणान्सुनिश्चिताः । कुलीनाः पुजिताः सम्यग्विजयन्ते द्विषद्वलम् ॥ १२६॥

जैसा कहा है-आपसमें एक दूसरेकी सहायता करनेवाले, प्रसन्नचित्त, प्राणोंको (खामीके लिये संप्राममें) झोंकने वाले, (शत्रुके मारनेका निश्चय संकल्प करने वाले, श्रेष्ठ कुलमें उत्पन्न हुए) और अच्छे प्रकारसे सन्मान किये गये ऐसे श्रुरवीर शत्रुकी सेनाको विजय करते हैं॥ १२६॥

अपरं च,-

सुभटाः शीलसंपन्नाः संहताः कृतनिश्चयाः । अपि पञ्चशतं शूरा निघन्ति रिपुचाहिनीम् ॥ १२७ ॥

और दूसरे-अच्छे खभाव वाले, आपसमें मिले हुए, और विना-मरें मारे नहीं लड़ेंगे ऐसा निश्चय करने वाले, पाँच सौ भी बढ़े बढ़े ग्रूर वीर योधा वैरीकी सेनाका नाश कर देते हैं ॥ १२७ ॥

किं च,—

शिष्टैरप्यविशेषज्ञ उत्रश्च कृतनाशकः । त्यज्यते किं पुनर्नान्यैर्यश्चाप्यात्मम्भरिर्नरः ॥ १२८ ॥

और महामूर्ख, दुष्ट प्रकृति वाला, कृतम् और खायाँ मनुष्यको सज्जन भी छोड देते हैं; फिर दूसरोंका क्या कहना है ? अर्थात् एसेको सब लाग देते हैं ॥ १२८॥

यतः,—

सत्यं शौर्यं दया त्यागो नृपस्पैते महागुणाः । एभिर्मुक्तो महीपालः प्राप्तोति खलु वाच्यताम् ॥ १२९ ॥ वयोंकि—सत्य, श्ररता, दया और दान याने उदारता ये राजाके बढ़े गुण हैं, और इन गुणोंसे रहित राजा निश्चय करके वाच्यता(निन्दा)को पाता है ॥ ईटिश प्रस्तावेऽमात्यास्तावदेव पुरस्कर्तच्याः।

ऐसे समय पर पहले मंत्रियोंका सत्कार होना चाहिये;

तथा चोक्तम्,--

यो येन प्रतिवद्धः स्यात्सह तेनोदयी व्ययी। स विश्वस्तो नियोक्तव्यः प्राणेषु च धनेषु च ॥ १३०॥

जैसा कहा है, — जो जिससे बँधा हुआ है और उसीके साथ जिसका उदय और हास (क्षति) है ऐसे भरोसेके मनुष्यको प्राणींकी रक्षाके कार्यमें लगाना चाहिये॥ १३०॥

यतः,—

धूर्तः स्त्री वा शिशुर्यस्य मन्त्रिणः स्युर्महीपतेः । अनीतिपवनक्षिप्तः कार्योब्धौ स निमज्जति ॥ १३१ ॥

क्योंकि—जिस राजाके धूर्त, स्त्री अथवा बालक मंत्री हों वह अनीतिरूपी पवनमें उदाया हुआ कार्यरूपी समुद्रमें डूबता है ॥ १३१ ॥ श्रुण देख !—

हर्षकोधौ समौ यस्य शास्त्रार्थे त्रत्ययस्तथा। नित्यं भृत्यानुपेक्षा च तस्य स्याद्धनदा घरा ॥ १३२ ॥

महाराज ! सुनिये—जिसको हर्ष और कोध समान हैं, शास्त्रमें भरोसा है और सेक्कों पर अतिस्रेह है उसको पृथ्वी सतत धन देनेवाली होती है ॥१३२॥

येषां राज्ञा सह स्यातामुखयापचयौ ध्रुवम् । अमात्या इति तान्राजा नावमन्येत्कदाचन ॥ १३३॥

जिन्होंकी राजाके साथ निश्चय करके घटती और बढ़ती हो वे मंत्री कहाते हैं और राजाको उनका कमी अपमान नहीं करना चाहिये॥ १३३॥ यतः,—

महीसुजो मदान्धस्य संकीर्णस्येव दिन्तनः । स्खलतो हि करालम्बः सुद्धत्सचिवचेष्टितम्'॥ १३४॥ और मतवाले हाथीके समान गिरते हुए मदांध राजाको क्षिग्ध अंतःकरणवाले मंत्रीका अच्छा उपदेशही करावलंब अर्थात् हाथसे सहारा देनेके समान हैं'॥ अथागत्य प्रणम्य मेघवणीं बूते—'देव! दृष्टिप्रसादं कुरु । इदानीं विपक्षो दुर्गद्वारि वर्तते । तद्देवपादादेशाद्वहिनिःस्त्य स्विक्रमं द्र्शयामि । तेन देवपादानामानृण्यमुपगच्छामि ।' चको बूते—'मेवम् । यदि वहिनिःस्त्य योद्धव्यं तदा दुर्गाश्रयणम् मेव निष्प्रयोजनम् ।

फिर मेघवर्णने आ कर प्रणाम करके कहा—'हे महाराज! कृपा कर देख ठीजिये। अब शत्रु गढ़के द्वारमें आ पहुँचा है। इसिटिये आपकी आज्ञासे बाहर निकल कर अपना पराक्रम दिखलाऊँ जिससे महाराजके ऋणसे में उनंतर हो जाऊँ।' चकवा बोला—'ऐसा मत कर, जो बाहर निकल कर हम लहेंगे तो गढ़का आसरा ही बुधा है।

अपरं च,--

विषम्। हि यथा नकः सलिलानिर्गतोऽवदाः।

वन। द्विनिर्गतः शूरः सिंहो ऽपि स्याच्छुगालवत् ॥ १३५ ॥ और दूसरे-जैसे भयंकर मगर पानीसे बाहर निकल कर विवश हो जाता है, वैसे ही बनसे निकल कर पराक्रमी सिंह भी गीदड़के समान हो जाता है ॥१३५॥

देव! स्वयं गरवा दृइयतां युद्धम्। महाराज! आप चल कर युद्ध देखिये;

यतः,—

पुरस्कृत्य वलं राजा योधयेदवलोकयन्।

खामिनाधिष्ठितः श्वापि किं न सिंहायते ध्रुवम्?' ॥१३६॥

क्योंकि—राजा आप देखता हुआ सेनाको आगे करके लडावे, क्योंकि खामीसे लडकाया हुआ कुत्ता भी क्या सचमुच सिंहकी भाँति वल नहीं दिखाता है ? अर्थात् अवस्य ही दिखाता है ॥ १३६ ॥

अथ ते सर्वे दुर्गद्वारं गत्वा महाहवं कृतवन्तः। अपरेयुश्चित्र-वर्णो राजा गृधमुवाच—'तात! खप्रतिशातमधुना निर्वाह्य।' गृधो बूते—'देव! श्रृणु तावत्;

१ 'नकः स्वस्थानमासाद्य गजेन्द्रमपि कपीति'-मगर पानीमें रह कर वडे हाथी-कोभी खींच सकता है, पर बाहर निकलनेसे तो विवश हो जाता है.

पीछे उन सभीने गढ़के द्वार पर जा कर बड़ा घनघोर युद्ध किया। दूसरे दिन राजा चित्रवर्णगिद्धसे बोला—'प्यारे!ं अब अपनी प्रतिज्ञाका पालन कर।' गिद्ध बोला—'महाराज! पहले सुन लीजिये,——

अकालसहमत्यर्षं मूर्खव्यसनिनायकम् । अगुप्तं भीरुयोधं च दुर्गव्यसनमुच्यते ॥ १३७ ॥

बहुत काल तक घेरा न सहने वाला अर्थात् कचा, अत्यंत खल्प सैन्य-युक्त, मूर्व और मद्यपानादि दोषयुक्त नायक जिसका हो, जिसकी अच्छे प्रकारसे रक्षा नहीं की गई हो और जिसमें कायर और डरपोक योद्धा हों वह गढ़की विपत्ति कही गई है ॥ १३७॥

तत्तावदत्र नास्ति।

सो बात तो यहाँ नहीं है।

उपजापश्चिरारोधोऽवस्कन्दर्स्ताव्रपौरुषम् । दुर्गस्य छङ्घनोपायाश्चत्वारः कथिता इमे ॥ १३८ ॥

गढ़की भीतरी सेनामें किसी भेदियेको भेज कर फूट करा देना, बहुत काल सक चारों ओरसे घेरे पड़े रहना, बार बार शत्रुं पर चढ़ाई करना और अत्यन्त साहस दिखलाना ये चार गढ़के जीतनेके उपाय हैं॥ १३८॥

अत्र यथाशक्ति कियते यतः (कर्णे कथयति ।) एवमेवम् ।'
नतोऽनुदित एव भास्करे चतुष्वेषि दुर्गद्वारेषु वृत्ते युद्धे दुर्गास्यन्तरगृहेष्वेकदा काकैरिम्निक्षिप्तः । ततः 'गृहीतं गृहीतं दुर्गम्'
इति कोलाहलं श्रुत्वा सर्वतः प्रदीप्ताम्निमवलोक्य राजहंससैनिका दुर्गवासिनश्च सत्वरं ह्वदं प्रविष्टाः ।

इसमें शक्तिके अनुसार उपाय किया जाता है। (कानमें कहने लगा) इस प्रकार इस प्रकार।' फिर एक दिन सूर्यके विना ही निकले गढ़के चारों द्वारों पर चनघोर युद्ध होने पर गढ़के भीतरके डेरोंमें कीओंने आग लगा दी। फिर तो "गढ़को ले लिया ले लिया" यह हुर्रा सुन कर चारों ओर आगको धधकती हुई देख कर राजहंसकी सेनाके ग्रार वीर और गढ़के रहने वाले शीघ्र सरोवरमें युस गये।

हि० १४

यतः,—

सुमन्त्रितं छुविकान्तं सुयुद्धं सुपलायितम् । कार्यकाले यथादाक्ति कुर्यान्न तु विचारयेत्' ॥ १३९ ॥

अवसरके आ पड़ने पर अच्छा उपाय, अच्छी भाँति पराक्रम, भली भाँति युद्ध और जी ले कर भागना इन बातोंको जैसा वन पड़े अपनी शक्तिके अनुसार करना ही चाहिये और सोचना नहीं चाहिये'॥ १३९॥

राजहंसः स्वभावान्मन्दगतिः सारसिद्वतीयश्च चित्रवर्णस्य सेनापितना कुकुटेनागत्य वेष्टितः । हिरण्यगर्भः सारसमाह—'सारस सेनापते! ममानुरोधादात्मानं कथं व्यापादिषण्यसि? त्वमधुना गन्तुं राकः। तद्गत्वा जलं प्रविश्यात्मानं परिरक्ष । असत्पुत्रं चूडामणिनामानं सर्वश्चसंमत्या राजानं करिष्यसि ।' सारसो बूते—'देव! न वक्तव्यमेवं दुःसहं वचः। यावचन्द्राकों दिवि तिष्ठतस्तावद्विजयतां देवः। अहं देवदुर्गाधिकारी। मन्मां-सासृग्विक्षेत्न द्वारवर्मना प्रविशतु शत्रुः।

राजहंस तो खभावहीं धीरे चलने वाला था और उसके साथी सारसको चित्रवर्णके सेनापित सुगेंने आ कर घेर लिया । हिरण्यार्भने सारसंसे कहा-'हें सेनापित सारस! इमारे पीछे अपनेको क्यों मारता है ? तू अभी जा सकता है; इसिलिये जा कर, जलमें घुस और अपनी रक्षा कर । मेरे चूडामणि नाम बेटेको सर्वक्षकी संमितिसे राजा कर दीजिये ।' सारसने कहा-'महाराज! इस प्रकार कठोर वचन नहीं कहना चाहिये। जब तक आकाशमें सूर्य और चन्द्रमा ठहरे हुए हैं तब तक महाराजकी जय हो । महाराज! में गढ़का अधिकारी हूँ, मेरे मांस और लोहूसे सने हुए द्वारके मार्गसे भलेही शत्रु घुस जाय;

अपरं च,—

दाता क्षमी गुणग्राही खामी दुःखेन लभ्यते।' और दूसरे—दाता, क्षमावाद, गुणग्राही खामी दुःखसे मिलता है।' राजाह्र—'सत्यमेवैतत्। राजा बोला-'यह तो ठीक ही है; किंतु,—

चु'चिर्दक्षोऽनुरक्तश्च जाने भृत्योऽपि दुर्लभः' ॥ १४० ॥

परंतु,-मैं जानता हूँ कि नेक, सचा, चतुर और खामीको चाहने वाला सेवक तो मिलना भी कठिन है ॥ १४० ॥

सारसो बूते—'श्रुणु देव!

सारसने कहा-'महाराज! सुनिये,---

यदि समरमपास्य नास्ति मृत्यो-भयमिति युक्तमितोऽन्यतः प्रयातुम् । अथ मरणमवश्यमेव जन्तोः, किमिति मुधा मिलनं यशः क्रियेत ? ॥ १४१॥

जो युद्धको छोड़ कर जानेमें मृत्युका भय न हो तो यहाँसे अन्य कोई स्थानमें चले जाना ठीक है; पर प्राणीका मरण अवदय ही है इसलिये जा कर क्यों वृथा अपना यहा मलिन करना चाहिये ? ॥ १४१ ॥ अन्यच.—

> भवेऽस्मिन्पवनोद्धान्तवीचिविश्रमभङ्करे । जायते पुण्ययोगेन परार्थे जीवितव्ययः॥ १४२॥

और दूसरे-वायुसे उठी हुई लृहरियोंके खेलके समान क्षणभंगुर इस असार संसारमें पराये उपकारके लिये प्राणोंका लाग वहें पुण्यसे होता है ॥ १४२ ॥

स्ताम्यमात्यश्च राष्ट्रं च दुर्गं कोशो वलं सुहृत् । राज्याङ्गानि प्रकृतयः पाराणां श्रेणयोऽपि च ॥ १४३ ॥

और खामी, मंत्री, राज्य, गढ़, कोश, सेना, मित्र और पुरवासियोंके समृह ये राज्यके अंग हैं॥ १४३॥

देव ! त्वं च स्वामी सर्वथा रक्षणीयः।

और हे महाराज! आप खामी हैं, आपकी सर्वथा रक्षा करनी चाहिये; यतः,—

> प्रकृतिः खामिनं त्यक्त्वा समृद्धापि न जीवति । अपि घन्वन्तरिर्वेद्यः किं करोति गतायुपि ? ॥ १४४ ॥

क्योंकि—खामीको त्याग कर प्रजा, सब ऐश्वर्यसे युक्त भी नहीं जी सकती है, जैसे आयु का अंत होने पर धन्वन्तिर वैद्य भी क्या कर सकता है ? ॥ १४४ ॥

[ विग्रहः १४५-

अपरं च,-

नरेशे जीवलोकोऽयं निमीलति निमीलति । उदेत्युदीयमाने च रवाविव सरोरुहम्'॥ १४५॥

और दूसरे-सूर्यके उदय तथा अस्त होनेसे कमलके समान, राजाके मरने पर यह जीवलोक मरता है और उदय होने (जीने) पर जीता है'॥ १४५॥

अथ कुकुटेनागत्य राजहंसस्य शरीरे खरतरनखाद्यातः कृतः।
तदा सत्वरमुपसृत्य सारसेन खदेहान्तरितो राजा जले क्षिप्तः।
अथ कुकुटैर्नखप्रहारजर्जरीकृतेन सारसेन कुकुटसेना बहुशो
हताः। पश्चात्सारसोऽपि चञ्चप्रहारेण विभिद्य व्यापादितः।
अथ चित्रवर्णो दुर्गं प्रविदय दुर्गावस्थितं द्रव्यं प्राहयित्वा वन्दिभिर्जयशब्दैरानन्दितः सरकन्धावारं जगाम॥

फिर मुर्गेने आ कर राजहंसके शरीर पर बढ़े तीखे तीखे नोहट्टे मारे। तब सारसने तुरन्त पास जा कर और अपनी देहसे छिपा कर राजाको जलमें फेंक दिया। फिर मुर्गोंके नोहट्टोंसे व्याकुल हुए सारसने मुर्गोंकी सेनाको बहुत मारा। पीछे सारस मी चोंचोंके प्रहारसे छिद कर मारा गया। फिर चित्रवर्ण गढ़में घुस कर गढ़में घरे हुए द्रव्यको लिवा कर बंदिजनोंके जय जय शब्दसे प्रसन्न होता हुआ अपने डेरेमें चला गया।

अथ राजपुत्रैरुक्तम्—'तिसानराजवले स पुण्यवान् सारस एव, येन खदेहत्यागेन खामी रक्षितः।

फिर राजकुमारोंने कहा-'उस राजाकी सेनामें एक सारस ही पुण्यात्मा था जिसने अपनी देहको त्याग करके खामीकी रक्षा की । उक्त चैतत्,—

जनयन्ति सुतान् गावः सर्वा एव गवाकृतीन्। विषाणोल्लिखितस्कन्धं काचिदेव गवां पतिम्'॥ १४६॥

सौर ऐसा कहा है कि-सभी गार्थे गौके आकारके समान वछडोंको जनती हैं, परन्तु दोनों सींगोंसे ऊंचे दीखते हुए कंधे वाले साँडको विरलीही जनती हैं १४६

विष्णुरामोवाच—'स तावद्विद्याधरीपरिजनः खर्गसुखमनुभवतु महासत्त्वः । विष्णुशर्मा बोळे-'वह महारमा सारस विद्याधिरयोंके परिवारके साथ खर्गका मुख मोगें।

तथा चोक्तम्,—

आहवेषु च ये शूराः खाम्यर्थे त्यक्तजीविताः। भर्तृभक्ताः कृतशाश्च ते नराः खर्गगामिनः॥ १४७॥

जैसा कहा है-जिन शूर वीरोंने संप्राममें अपने खामीके लिये प्राणलाग किए हैं वे खामीके भक्त तथा राजाके उपकारको मानने वाले मनुष्य खर्गको पाते हैं॥

यत्र तत्र इतः शूरः शत्रुभिः परिवेष्टितः । अक्षयाँङ्घभते लोकान् यदि क्रैव्यं न गच्छति ॥ १४८ ॥

और जिस किसी स्थानमें शत्रुओंसे घिर कर मरा हुआ शरू जो युद्धभूमि छोड़ नहीं भागा तो वह अमर लोकोंको पाता है ॥ १४८ ॥ विग्रहः श्रुतो भविद्धः ११ । राजपुत्रै रुक्तम्,—'श्रुत्वा सुखिनो भूता वयम् ।'

'आपने विष्रह सुन लिया।' राजपुत्रोंने कहा-'हम सुन कर बहुत संतुष्ट हुए।'

विष्णुशूर्माऽब्रवीत्—'अपरमृष्येवमस्तु—

विग्रहः करितुरङ्गपत्तिभि-नों कदापि भवतां महीभुजाम् । नीतिमन्त्रपवनैः समाहृताः संश्रयन्तु गिरिगह्नरं द्विषः'॥ १४९॥

## इति हितोपदेशे विग्रहो नाम तृतीयः कथासंग्रहः समाप्तः।

विष्णुशर्मा वोळे-'यह और भी हो-आपके समान महाराजाओंका कमी हाथी घोड़े और पैदल आदि सेनासे संप्राम न हो और नीतिके मंत्ररूपी पवनसे उद्दाये गये शत्रु पर्वतकी गुफामें (जा कर) आसरा लें'॥ १४९॥

पं॰ रामेश्वरभट्टका किया हुआ हितोपदेश प्रथके विश्रह नामक तीसरे भागका भाषा अनुवाद समाप्त हुआ. ग्रुभम्.

# **हितोपदेशः**

### संधिः ४

पुनः कथारम्भकाले राजपुत्रैहक्तम्—'आर्य! विब्रहः श्रुतो-ऽस्राभिः; संधिरधुनाऽभिधीयताम्।'

फिर कथाके आरम्भमें राजपुत्रोंने कहा-'हे गुरुजी । हम विग्रह सुन जुके; अब सन्धि सुनाइये।'

विष्णुशर्मणोक्तम्—'श्रूयताम्; संघिमपि कथयामि यस्या-यमाद्यः स्रोकः—

वृत्ते महति संग्रामे राज्ञोर्निहतसेनयोः।

स्थेयाभ्यां गुप्रचकाभ्यां वाचा संधिः कृतः क्षणात्'॥ १॥

विष्णुशर्माने कहा-'सुनिये, संधि भी कहता हूँ कि जिसके आदिका यह वाक्य है—दोनों राजाओंकी सेनाके मरने पर और घनधोर युद्ध होने पर गिद्ध और चकवेने पंच वन कर शीघ्र मेल करा दिया'॥ १॥

राजपुत्रा ऊचुः—'कथमेतत् ?'। विष्णुदामां कथयति— राजपुत्र बोले–'यह कथा कैसी है ?' विष्णुदामां कहने लगे।—

#### कथा १

### [ इंस और मोरके मेलके लिए कहानी १ ]

ततस्तेन राजहंसेनोक्तम्—'केनासहुगैं निश्चिप्तोऽग्निः? किं पार-क्येण किं वाऽसहुगैवासिना केनापि विपक्षप्रयुक्तेन?'। चको ब्रूते—'देव!भवतो निष्कारणवन्धुरसौ मेघवर्णः सपरिवारो न दृश्यते। तन्मन्ये तस्यैव विचेष्टितमिदम्।' राजा क्षणं विचि-क्याह—'अस्ति तावदेव मम दुदैवमेतत्।

फिर उस राजहंसने कहा—'हमारे किलेमें किसने आग लगाई है ? शत्रुने अथवा शत्रुसे सिखाये हुए किसी हमारे गढ़के रहनेवालेने ? ।' चकवा बोला—महाराज! आपका अकृत्रिम बन्धु वह मेघवर्ण अपने परिवारसहित नहीं दीखता

है इसलिये यह उसीका काम दीख पड़ता है।' राजाने क्षण भर सोच कर कहा-'यह मेरी प्रारच्ध ही फूटी है;

तथा चोक्तम्,—

अपराधः स दैवस्य न पुनर्मित्रिणामयम्। कार्यं सुचरितं कापि दैवयोगाद्विनश्यति'॥२॥

जैसा कहा है—वह प्रारम्धका दोष है, मंत्रियोंका कुछ दोष नहीं है, क्योंकि कहीं अच्छे प्रकारसे किया हुआ काम भी भाग्यके वशसे विगद जाता है' ॥२॥

मन्त्री बूते—'उक्तमेवैतत्,— मंत्री बोला—ऐसा भी कहा है,—

> विषमां हि दशां प्राप्य दैवं गईयते नरः। आत्मनः कर्मदोषांश्च नैव जानात्यपण्डितः॥३॥

मूर्ख मनुष्य बुरी दशाको पा कर भाग्यकी निन्दा करता है और यह अपने कर्मका दोष ऐसा नहीं मानता ॥ ३ ॥ अपरं चः—

> सुद्धदां हितकामानां यो वाक्यं नाभिनन्दति। स कूर्म इव दुर्वुद्धिः काष्टाद्धष्टो विनश्यति'॥ ४॥

और दूसरे-जो मनुष्य हितकारी मित्रोंका वचन नहीं मानता है वह मूर्ज काठसे गिरे हुए कछुएके समान मरता है' ॥ ४ ॥

राजाह—'कथमेतत् ?'। मन्त्री कथयति— राजा बोला-'यह कथा कैसी है ?' मंत्री कहने लगा।—

#### कथा २

### [दो इंस और उनका स्नेही कछुएकी कहानी २]

'अस्ति मगधदेशे फुल्लोत्पलाभिधानं सरः। तत्र चिरं संकट-विकटनामानौ हंसौ निवसतः। तयोर्मित्रं कम्बुग्रीवनामा कूर्मश्च प्रतिवसति। अथेकदा धीवररागत्य तत्रोक्तम्—'तदत्रासाभिर-चोपित्वा प्रातमित्सकूर्मोदयो व्यापाद्यितव्याः।' तदाकण्यं कूर्मो हंसावाह—'सुहदौ।श्वतोऽयं धीवरालापः; अधुना किं मया कर्त- व्यम् ?।' हंसावाहतुः—'शायताम्। पुनस्तावत्यातर्यदुचितं तत्कर्त-व्यम्।' कुमां बृते--'मैवम्। यतो दृष्टव्यतिकरोऽहमत्र।

'मगध देशमें फुल्लोत्पल नाम एक सरोवर है। वहाँ बहुत कालसे संकट और विकट नामक दो इंस रहा करते थे और उन दोनोंका मित्र एक कम्युप्रीव नाम कछुआ रहता था। फिर एक दिन धीवरोंने वहाँ आ कर कहा कि-अाज हम यहाँ रह कर प्रातःकाल मछली वछुआ आदि मारेंगे' यह सुन कर कछुआ हंसोंसे कहने लगा—'मित्रो! धीवरोंकी यह बात मैंने सुनी। अब मुझे क्या करना उचित है १ इंसोंने कहा-'समझलो। फिर प्रातःकाल जो उचित हो सो करना।' कछुआ बोला-'ऐसा मत कहो, क्योंकि में यहाँ पर भय देख चुका हूं।

तथा चोक्तम्,—

अनागतविधाता च प्रत्युत्पन्नमतिस्तथा। द्वावेतौ सुखमेधेते यद्भविष्यो विनश्यति ॥ ५ ॥

जैसा कहा है-अनागतविधाता याने आगे होने वाली वातको प्रथमही सोचने वाला और प्रत्युत्पन्नमति अर्थात् अवसर जान कर कार्य करने वाला इन दोनोंने आनंद भोगे हैं और यद्भविष्य मारा गया' ॥ ५ ॥

तावाहतुः—'कथमेतत् ?'। कृर्मः कथयति— वे दोनों बोले-'यह कथा कैसे है ?' कछुआ कहने लगा।---

### कथा ३

### [ दूरदर्शी दो मच्छ और यद्भविष्य मच्छकी कहानी ३ ]

'पुरासिन्नेव सरस्येवंविधेषु धीवरेषूपस्थितेषु मत्स्यत्रयेणालो-चितम् । तत्रानागतविधाता नामैको मत्स्यः । तेनालोचितम्-'अहं तावज्जलाशयान्तरं गच्छामि' इत्युक्त्या हदान्तरं गतः। अपरेण प्रत्युत्पन्नमतिनाम्ना मत्स्येनाभिहितम्—' भनिष्यद्धें प्रमा-णाभावात् कुत्र मया गन्तव्यम् ? तदुत्पन्ने यथाकायं तद्तुष्टेयम् ।

'पहले इसी सरोवर पर जब ऐसे ही धीवर आये थे तब तीन मछलियोंने विचार किया । और उनमें अनागतविधाता नाम एक मच्छ था, उसने विचार किया-'में तो दूसरे सरोवरको जाता हूँ।' इस प्रकार कह कर वह दूसरे सरोवरको चला गया। फिर दूसरे प्रायुत्पन्नमित नाम मच्छने कहा—'होने वाले काममें निश्रय न होनेसे में कहाँ जाऊँ ? इसलिये काम आ पड़ने पर जैसा होगा वैसा कहंगा। तथा चोक्तम्,—

उत्पन्नामापदं यस्तु समाधत्ते स बुद्धिमान् । वणिजो भार्यया जारः प्रत्यक्षे निह्नतो यथा'॥ ६॥

जैसा कहा है--जो उरपन्न हुई आपत्तिका उपाय करता है वह युद्धिमान् है, जैसे कि बनियेकी स्त्रीने प्रत्यक्षमें जारको छुपा छिया' ॥ ६ ॥

यद्भविष्यः पृच्छति—'कथमेतत् ?'। प्रत्युत्पन्नमतिः कथ-यति—

यद्भविष्य पूछने लगा-'यह कथा कैसी है ?' प्रत्युत्पन्नमित कहने लगा।-

#### कथा ४

### [ एक वनिया, उसकी व्यभिचारिणी स्त्री और उसके यारकी कहानी ४ ]

'पुरा विक्रमपुरे समुद्रदत्तो नाम वणिगस्ति। तस्य रत्नप्रभा नाम गृहिणी ससेवकेन सह सदा रमते। अथैकदा सा रत्नप्रभा तस्य सेवकस्य मुखे चुम्बनं ददती समुद्रदत्तेनावलोकिता। ततः सा वन्धकी सत्वरं भर्तुः समीपं गत्वाह—'नाथ! एतस्य सेवकस्य महती निर्वृतिः। यतोऽयं चौरिकां कृत्वा कर्षूरं खादतीति मयाऽस्य मुखमाद्राय ज्ञातम्।' तथा चोक्तम्—'आहारो हिगुणः स्त्रीणाम्'' इत्यादि।' तच्छुत्वा सेवकेन प्रकुष्योक्तम्—'नाथ! यस्य खामिनो गृह एतादशी भार्या तत्र सेवकेन कथं स्थातव्यं यत्र प्रतिक्षणं गृहिणी सेवकस्य मुखं जिन्नति।' ततो-ऽसाबुत्थाय चलितः साधुना यत्नात्प्रवोध्य धृतः। अतोऽहं व्रवीमि—''उत्पन्नामापदम्" इत्यादि॥'

'िकसी समय विक्रमपुरमें समुद्रदत्त नाम एक बनिया रहता था । उसकी रत्नप्रभा नाम स्त्री अपने सेवकके संग सदा व्यभिचार किया करती थी। पीछे एक दिन उस रत्नप्रभाको उस सेवकका मुखचुम्बन करते हुए समुद्रदत्तने देख लिया। फिर वह व्यभिचारिणी शीघ्र अपने पतिके पास जा कर बोली- 'लामी! इस सेवकको बढ़ा सुख है, क्योंकि यह चोरी करके कपूर खाया करता है, यह मैंने इसका मुख सूँघ कर जान लिया।' जैसा कहा है—'ख्रियोंका मोजन दूना होता है' इलादि।' यह सुन कर सेवकने कोध कर कहा—'हे खामी! जिस खामीकी ऐसी खो है वहाँ सेवक कैसे टिक सकता है कि जहाँ क्षणक्षणमें घरवाली सेवकका मुख सूँघती है ?' फिर वह उठ कर जाने लगा, तब बनियेने बढ़ी कोशिससे समझा कर रख उसे लिया। इसलिये मैं कहता हूँ—"आपित्तके उत्पन्न होने पर" आदि।'

ततो यद्भविष्येणोक्तम्,—

'यद्भावि न तद्भावि भावि चेन्न तदन्यथा। इति चिन्ताविषद्मोऽयमगदः किं न पीयते?'॥ ७॥

फिर यद्भविष्यने कहा—'जो होनहार नहीं है वह कभी नहीं होगा, और जो होनहार है उससे उलटा कभी न होगा अर्थात् होनहार अवश्य होगा यह चिंतारूपी विषका नाश करने वाली औषध क्यों नहीं पीते हो ?'॥ ७॥

ततः प्रातर्जालेन वद्धः प्रत्युत्पन्नमितर्मृतवद्दात्मानं संदर्श्य स्थितः। ततो जालादपसारितो यथाशक्त्युत्पुत्य गभीरं नीरं प्रविष्टः। यद्भविष्यश्च धीवरैः प्राप्तो व्यापादितः। अतोऽहं व्रवीमि—"अनागतविधाता" इत्यादि॥ तद्यथाहमन्यहदं प्राप्तोमि तथा कियताम्। हंसावाहतुः—"जलाशयान्तरे प्राप्ते तव कुशलम्, स्थले गच्छतस्ते को विधिः ?' कूर्म आह—'यथाऽहं भवद्भां सहाकाशवर्त्मना यामि तथा विधीयताम्।' हंसो बूतः—'कथमुपायः संभवति ?'। कच्छपो वद्ति—'युवाभ्यां चञ्चधृतं काष्टखण्डमेकं मया मुखेनावलम्ब्य गन्तव्यम्। युवयोः पक्षवलेन मयापि सुखेन गन्तव्यम्।'

फिर प्रातः काल जालसे बँध कर प्रायुत्पन्नमित अपनेको मरेके समान दिखला कर बैठा रहा। फिर जालसे बाहर निकाला हुआ अपनी शिक्तके अनुसार उद्यल कर गहरे पानीमें घुस गया और यद्भविष्यको धीवरोंने पकड़ लिया और मार खाला। इसलिये में कहता हूँ, "अनागतविधाता" इत्यादि—॥ सो जिस प्रकार में दूसरे सरोवरको पहुँच जाऊँ वैसे करो। दोनों हंस बोले-'दूसरे सरोवरके

१ मुद्ददेदका ११९ वाँ श्रोक देखी।

जानेमें तुम्हारी कुशल है। परंतु पटपबर्में तुम्हारे जानेका कौनसा उपाय है?' कछुआ बोला—'जिस प्रकार में तुम्हारे साथ आकाशमांगसे जाऊँ वैसा करो।' हंसोंने कहा—'उपाय कैसे हो सकता है?' कछुएने कहा—'तुम दोनों एक काठके दुकड़को चोंचसे पकड़ लो और में मुखसे पकड़ कर चल्लंगा और तुम्हारे पंसोंके बलसे में मुखसे पहुँच भी जाऊँगा।'

हंसो बूतः—'संभवत्येष उपायः; किंतु,— हंस बोले-'यह उपाय तो हो सकता है; परंतु,—

> उपायं चिन्तयन् प्राज्ञो द्यापायमपि चिन्तयेत्। पदयतो वकमूर्वस्य नकुलैर्भक्षिताः प्रजाः'॥ ८॥

पण्डितको उपाय सोचना चाहिये साथ साथ और विपत्तिका भी विचार करना चाहिये। जैसे मूर्क बगुलेके देखते देखते नेवले सब बच्चे खा गये'॥ ८॥

कूर्मः पृच्छति—'कथमेतत् ?'। तौ कथयतः— कछुआ पूछने लगा–'यह कथा कैसी है ?' वे दोनों कहने लगे।—

#### कथा ५

# [ वगुले, साँप और नेवलेकी कहानी ५ ]

'अस्युत्तरापथे गृधकूटनाम्नि पर्वते महान्पिप्छन्नृक्षः। तत्रानेकवका निवसन्ति । तस्य वृक्षस्याधस्ताद्विवरे सपों वालाप्त्यानि खादति । अथ शोकार्तानां वकानां विलापं श्रुत्वा केनचिद्वकेनाभिहितम्—'एवं कुरुत । यूयं मत्स्यानुपादाय नकुलविवरादारभ्य सपिववरं यावत्पङ्किकमेण विकरत । ततस्तदाहार-छुन्धेनंकुलैरागत्य सपों द्रष्टव्यः सभावद्वेषाद्यापाद्यितव्यश्च।' तथानुष्ठिते तहत्तम् । ततस्तत्र वृक्षे नकुलैवंकशावकरावः श्रुतः। पश्चात्तेवृक्षमारु वकशावकाः खादिताः। अत आवां वृदः—''उपायं चिन्तयन्'' इत्यादि ॥ आवाभ्यां नीयमानं त्वामवलोक्य लोकैः किंचिद्रक्तव्यमेव । तदाकण्यं यदि त्वमुत्तरं दास्यसि तदा त्वन्मरणम्। तत्सवंधाऽत्रैव स्थीयताम्।'कूमों वदति—'किमहम-प्राञ्चः ? नाहमुत्तरं दास्यामि किमपि न वक्तव्यम् । तथानुष्ठिते तथाविधं कूममालोक्य सर्वे गोरचकाः पश्चाद्वावन्ति वदन्ति च।

कश्चिद्वदति—'यद्ययं कूर्मः पतित तदाऽत्रेव पक्त्वा खादितव्यः।'
कश्चिद्वदति—'अत्रेव दम्ध्वा खादितव्योऽयम्।' कश्चिद्वदति—
'गृहं नीत्वा भक्षणीयः' इति । तद्वचनं श्रुत्वा स कूर्मः कोपाविष्टो
विस्मृतपूर्वसंस्कारः प्राह—'युष्माभिर्भस्म भक्षितव्यम् ।' इति
वदन्नेव पतितस्तैर्व्यापादितश्च । अतोऽहं व्रवीमि—"सुहृदां
हितकामानाम्" इत्यादि ॥' अथ प्रणिधिर्वकस्तत्रागत्योवाच—
'देव ! प्रागेव मया निगदितम् । दुर्गशोधनं हि प्रतिक्षणं कर्तव्यमिति । तच्च युष्माभिर्न कृतं तद्दनवधानस्य फलमनुभूतम् ।
दुर्गदाहो मेघवर्णन वायसेन गृध्रप्रयुक्तेन कृतः ।'

'उत्तर दिशामें गृधकूटक नाम पर्वत पर एक बड़ा पीपलका पेड़ है। उस पर बहुतसे बगले रहते थे। उस दृक्षके नीचे विलमें एक साँप वगुलोंके छोटे छोटे बचोंको खा लिया करता था। फिर शोकसे व्याकुल वगुलोंके विलापको सुन कर किसी बगुढ़ेने कहा—'ऐसा करो। तुम मछलियोंको छे कर नेवलेके विलसे साँपके विले तक लगातार फैला दो। फिर उनको खानेके लोमी नेवले वहाँ आ कर साँपको देखेंगे और अपने स्वभावके वैरसे उसे मार डालेंगे। ऐसा करने पर वैसा ही हुआ। पीछे उस वृक्षके ऊपर नेवलोंने बगुलोंके वचोंका चहचहाट सुना। फिर उन्होंने पेड़ पर चढ़ कर बगुलोंके बच्चे खा लिये। इसलिये हम दोनों कहते हैं कि "उपायको सोचना चाहिये" इत्यादि । और हम दोनोंसे छे जाते हुए तुमको देख कर लोक कुछ क्हेंगेही। वह सुन कर जो तुम उत्तर दोगे तो तुम मरोगे। इस-लिये चाहे जो कुछ भी हो, पर यहाँ ही रहो।' कछुआ बोला-'क्या में मूर्ख हूँ ? में उत्तर नहीं दूँगा। कुछ न बोलुँगा। और वैसा करने पर कछुएको वेसा देख कर सब ग्वाले पीछे दौड़े और कहने लगेः कोई कहता था-जो यह कछुआ गिर पढ़े तो यहाँ ही पका कर खा लेना चाहिये। कोई कहता था--यहाँ ही इसे भून कर खा छैं। कोई कहता था कि घर छे चल कर खाना चाहिये। उन सभीका वचन सुन कर वह कछुआ क्रोधयुक्त हो कर पहले उपदेशको भूल कर बोला-'तुम सभीको धूल फाँकनी चाहिये।' यह कहतेही गिर पड़ा और उन्होंने मार डाला। इसलिये में कहता हूँ—''हितकारी मित्रोंका'' इखादि।' फिर दूत बगुला वहाँ आ कर बोला-'हे महाराज ! मैंने तो पहले ही जता दिया था कि गढ़का

संशोधन क्षणक्षणमें अवस्य करना चाहिये। और वह आपने नहीं किया इसिलये उस भूलका फल भुगता। गिद्धके सिखाये भलाये मेघवर्ण कौएने दुर्ग जला दिया। राजा निःश्वस्याह,—

> 'प्रणयादुपकाराद्वा यो विश्वसिति शत्रुषु । स सुप्त इव वृक्षात्रात् पतितः प्रतिवुध्यते' ॥ ९ ॥

राजाने साँस भर कर कहा—'जो मनुष्य क्षेह्र अथवा उपकारसे श्रुओं पर विश्वास करता है वह सोये हुएके समान यक्षकी फुनगीसे गिर कर जाग पड़ता है, अर्थात आपत्तिमें पढ़ कर उसे जानता हैं'॥ ९॥

प्रणिधिरुवाच—'इतो दुर्गदाहं विधाय यदा गतो मेघवर्णस्तदा चित्रवर्णेन प्रसादितेनोक्तम्—'अयं मेघवर्णोऽत्र कर्पूरद्वीपराज्ये-ऽभिषच्यताम्।

दूत बोला—'यहाँसे गड़का दाह करके जब मेघवर्ण गया तब चित्रवर्णने प्रसन्न हो कर कहा—'इस मेघवर्णको इस कर्पूरद्वीपके राज्य पर राजतिलक कर दो।

तथा चोक्तम्,—

कृतकृत्यस्य भृत्यस्य कृतं नैव प्रणाशयेत्। फलेन मनसा वाचा दृष्ट्या चैनं प्रहर्षयेत्'॥१०॥

जैसा कहा है — जिस सेवकने कार्य सिद्ध किया है उसके किये हुए कृत्यकों कभी निष्फल नहीं करना चाहिये; वरना पारितोषिकसे, मनसे, वचनसे और दृष्टिसे, उसको प्रसन्न करना चाहिये'॥ १०॥

चक्रवाको त्र्ते—'ततस्ततः ?।' प्रणिधिरुवाच—'ततः प्रधान-मन्त्रिणा गृष्टेणाभिहितम्—'देव! नेद्मुचितम् । प्रसादान्तरं किमपि क्रियताम्।

चकवा पूछने लगा—'उसके पीछे फिर क्या हुआ ?' दूत बोला-'पीछे प्रधान मंत्री गिद्धने कहा—'महाराज! यह बात उचित नहीं है, कुछ दूसरे भी प्रसाद कीजिये: यतः,—

अविचारयतो युक्तिकथनं तुषखण्डनम् । नीचेषूपकृतं राजन् ! वालुकास्विव मुद्दितम् ॥ ११ ॥

क्योंकि—हे राजन् । पूर्वापरको नहीं विचारने वालेको उपाय वतलाना भुतीके पीसनेके समान वेखारथ है और नीचोंमें उपकार करना धुलिमें चिह्न करनेके समान है, अर्थात् जैसा धुलिका चिह्न थोड़ीसी देरमें मिट जाता है वैसा नीचोंमें किया हुआ उपकार और अविचारी पुरुषोंमें उपदेश किया हुआ नष्ट हो जाता है ॥ ११॥

महतामास्पदे नीचः कदापि न कर्तव्यः। ऊँचे ओहदे पर नीचकी नियुक्ति कभी नहीं करनी चाहिये। जैसा कहा है— तथा चोक्तम्,—

नीचः रुठाच्यपदं प्राप्य खामिनं हन्तुमिच्छति।
मूषिको व्याघ्रतां प्राप्य मुनिं हन्तुं गतो यथा'॥ १२॥
नीच अच्छे पदको पा कर खामीको मारना चाहता है, जैसे चूहा व्याघ्रत्वको
पा कर मुनिको मारने चला'॥ १२॥

चित्रवर्णः पृच्छति—'कथमेतत् ?'। मन्त्री कथयति— चित्रवर्ण पूछने लगा—'यह कथा कैसी है ?' मंत्री कहने लगा।—

#### कथा ६

[ महातप नामक संन्यासी और एक चूहेकी कहानी ६ ]

'अस्ति गौतमस्य महर्षेस्तपोवने महातपा नाम मुनिः। तत्र तेन मुनिना काकेन नीयमानो मूर्यिकशावको हृष्टः। ततः स्वभावद्यात्मना तेन मुनिना नीवारकणैः संवर्धितः। ततो विडालक्तं मूर्यिकं खादितुमुपधावति। तमवलोक्य मूर्यिकस्तस्य मुनेः कोडे प्रविवेश। ततो मुनिनोक्तम्—'मूर्यिक! त्वं मार्जारो भव।' ततः स विडालः कुकुरं हृष्ट्या पलायते। ततो मुनिनोक्तम्—'कुकुराद्विमेषि?। त्वमेव कुकुरो भव।' स च कुकुरो व्याद्याद्विसेति। ततस्तेन मुनिना कुकुरो व्याद्यः हृतः।

१ 'नीचेषूपकृत राजन् ! बालुकास्विव मूत्रितम्' यह भी पाठ प्रचलित है, जिसका अर्थ-नीच पुरुषमें उपकार करना तो सचमुच धूलि(रेत)में मूतने के समान है'

अथ तं व्याघं मुनिर्मूषिकोऽयमिति पश्यति । शथ तं मुनिं हृष्ट्वा व्याघं च सर्वे वदन्ति—'अनेन मुनिना मूषिको व्याव्रतां नीतः ।' एतच्छुत्वा स व्याघोऽचिन्तयत्—'यावद्नेन मुनिना स्थीयते तावदिदं मे स्वरूपाख्यानमकीर्तिकरं न पळायिष्यते' इत्याळोच्य मूषिकस्तं मुनिं हन्तुं गतः । ततो मुनिना तज्ज्ञात्वा 'पुनर्मूषिको भव' इत्युक्तवा मूषिक एव कृतः । अतोऽहं व्रवीमि—''नीचः स्थाध्यपदं" इत्यादि ॥

'गौतम महिषंके तपोवनमें महातपा नाम एक मुनि था। वहाँ उस मुनिने कौएसे लाये हुए एक चूहेके बचेको देखा। फिर खभावसे दयामय उस मुनिने तृणके धान्यसे उसको वहा किया। फिर बिलाव उस चूहेको खानेको दौहा। उसे देख कर चूहा उस मुनिकी गोदमें चला गया। फिर मुनिने कहा कि-'हे चूहे । तू बिलाव हो जा।' फिर वह बिलाव कुत्तेको देख कर भागने लगा। फिर मुनिने कहा-'तू कुत्तेसे उरता है ? जा तू भी कुत्ता हो जा।' वाद वह कुत्ता बाघसे उरने लगा। फिर उस मुनिने उस कुत्तेको बाघ कर दिया। वह मुनि, उस बाघको "यह तो चूहा है" ऐसे (उसे असली खहपसे) देखता था। उस मुनिको और व्याघको देख कर सब लोग कहा करते थे कि "इस मुनिने इस चूहेको बाघ बना दिया है।" यह मुन कर वह बाघ सोचने लगा-'जब तक यह मुनि जिंदा रहेगा तब तक यह मेरा अपयश करने वाले खहपकी कहानी नहीं मिटेगी।' यह बिचार कर चूहा उस मुनिको मारनेके लिये चला। फिर मुनिने यह जान कर "फिर चूहा हो जा" यह कह कर चूहाही कर दिया। इसलिये मैं कहता हूँ—"नीच ऊँचा पद पर" इत्यादि;

अपरं च, सुकरमिदमिति न मन्तव्यम् । श्टणु,— और दूसरे-यह बात सुलभ है ऐसा नहीं जानना चाहिये। सुनिये,—

भक्षयित्वा वहून्मत्स्यानुत्तमाधममध्यमान् । अतिलोभाद्वकः पश्चान्मृतः कर्कटकग्रहात्'॥ १३॥

एक बगुला बहुतसे बढ़े छोटे, और मध्यम मच्छोंको खा कर अधिक लोभसे कर्कटके पकड़नेसे मारा गया'॥ १३॥

चित्रवर्णः पृच्छति—'कथमेतत् ?'। मन्त्री कथयति— चित्रवर्ण पूछने लगा—'यह कथा कैसी है ?' मंत्री कहने लगा।—

#### कथा ७

[ बूढे बगुले, केंकडे और मछलीकी कहानी ७]

'अस्ति मालवदेशे परगर्भनामधेयं सरः। तत्रैको बृद्धो वकः सामर्थ्यद्दीन उद्विग्नमिवात्मानं दर्शयित्वा स्थितः। स च केनचिन्कुलीरेण दृष्टः पृष्टश्च—'किमिति भवानत्राद्दारत्यागेन तिष्ठति ?' वकेनोक्तम्-'मत्स्या मम जीवनहेतवः ते कैवर्तरागत्य व्यापादयित्वयः इति वार्ता नगरोपान्ते मया श्रुना। अतो वर्तनाभावादे-वास्मरन्मरणमुपस्थितमिति ज्ञात्वाऽऽहारेऽज्यनादरः कृतः।' ततो मत्स्यैरालोचितम्—'इह समये तावदुपकारक एवायं लक्ष्यते। तद्यमेव यथाकर्तव्यं पृच्छयताम्।

'मालव देशमें पद्मगर्भ नाम एक सरोवर है। वहाँ एक चूढ़ा बगुला सामर्थ्य-रहित सोचमें डूबे हुएके समान अपना खरूप बनाये वैठा था। तब किसी कर्कटने उसे देखा और पूछा—'यह क्या बात है? तुम भूखे प्यासे यहाँ बैठे हो?' बगु-छेने कहा—'मच्छ मेरे जीवनमूल हैं। उन्हें घीवर आ कर मारेंगे यह बात मैंने नगरके पास सुनी है। इसलिये जीविकाके न रहनेसे मेरा मरणही आ पहुँचा, यह जान कर मैंने भोजनमें भी अनादर कर रक्खा है।' फिर मच्छोंने सोचा—'इस

समय तो यह उपकार करने वाला ही दीखता है इसलिये इसीसे जो कुछ करना है सो पूछना चाहिये।

तथा चोक्तम्,—

उपकर्जाऽरिणा संधिर्न मित्रेणापकारिणा। उपकारापकारों हि लक्ष्यं लक्षणमेतयोः'॥ १४॥

जैसा कहा है कि—उपकारी शत्रुके साथ मेल करना चाहिये और अपकारी मित्रके साथ नहीं करना चाहिये, क्योंकि निश्चय करके उपकार और अपकार ही मित्र और शत्रुके लक्षण हैं॥ १४॥

मत्स्या अचुः-'भो वक ! कोऽत्र रक्षणोपायः ?'। वको बूते— 'अस्ति रक्षणोपायो जलाशयान्तराश्रयणम् । तत्राहमेकैकशो युष्मान्नयामि।' मत्स्या आहुः—'एवमस्तु।' ततोऽसौ वकस्तान्म-त्स्यानेकैकशो नीत्वा खादति।' अनन्तरं कुलीरस्तमुवाच—'भो वक ! मामपि तत्र नय ।' ततो बकोऽप्यपूर्वकुलीरमांसार्था सादरं तं नीत्वा खले घृतवान् । कुलीरोऽपि मत्स्यकण्टकाकीणं तत्स्थलमालोक्याचिन्तयत्—'हा हतोऽस्मि मन्दभाग्यः। भवतु, इदानीं समयोचितं व्यवहरिष्याभि' इत्यालोच्य कुलीरस्तस्य ग्रीवां चिच्छेद । स वकः पञ्चत्वं गतः। अतोऽहं ब्रवीमि—"भक्ष-ित्वा बहुन्मत्स्यान्" इत्यादि ॥' ततिश्चित्रवर्णोऽवदत्—'श्रुणु तावन्मित्वन् ! प्रयैतदालोचितमस्ति।' अत्रावस्थितेन मेघवर्णेन राज्ञा यावन्ति वस्तृनि कर्पूरद्वीपस्योत्तमानि तावन्त्यसाकमुपन्तेतव्यानि। तेनास्माभिर्महासुखेन विन्ध्याचले स्थातव्यम्।'

मच्छ बोले-'हे बगुले! इसमें रक्षाका कौनसा उपाय है ? तब बगुला बोला-दूसरे सरोवरका आश्रय लेना ही रक्षाका उपाय है । वहाँ में एक एक करके तुम सबको पहुँचा देता हूँ।' मच्छ बोले-'अच्छा, ले चलो।' पीछे यह बगुला उन मच्छोंको एक एक लेजा कर खाने लगा। इससे पीछे कर्कट उससे बोला-'हे बगुले! मुझे भी वहाँ ले चल।' फिर अपूर्व कर्कटके मांसका लोभी बगुलेने आदरसे उसे भी वहाँ ले जा कर पटपवमें घरा। कर्कट भी मच्छोंकी हिन्न्योंसे बिछे हुए उस पड़ावको देख कर चिन्ता करने लगा-'हाय में मन्दभागी मारा गया। जो छुछ हो, अब समयके अनुसार उचित काम करूँगा।' यह विचार कर कर्कटने उसकी नाद काट डाली और वह बगुला मर गया। इसलिये में कहता हूँ "बहुतसे मच्छोंको खा कर" इत्यादि। फिर चित्रवर्ण बोला-'हे मंत्री! सुनो, मेंने तो यही सोच रक्खा है। वहाँ वैठा हुआ राजा मेघवणे जितनी उत्तम बस्तुएँ कर्पूरद्वीपकी हैं उतनी हमारे पास मेटमें लावेगा। उससे हम विन्ध्याचलमें आनन्दसे रहेंगे।'

दूरदर्शी विहस्याह—'देव! दूरदर्शी हँस कर बोला—'हे महाराज!

> अनागतवर्ती चिन्तां कृत्वा यस्तु प्रहृष्यति । स तिरस्कारमाप्नोति भग्नभाण्डो द्विजो यथा' ॥ १५॥

जो नहीं आई हुई चिंताको करके प्रसन्न होता है वह मट्टीके बर्तन फोबने वाले बाह्मणके समान अपमानको पाता है'॥ १५॥

राजाह—'कथमेतत् ?'। मन्त्री कथयति— राजा बोला—'यह कथा कैसी है ?' मंत्री कहने लगा।—— हि॰ १५

#### कथा ८

[देवशर्मा नामक ब्राह्मण और कुम्हारकी कहानी ८]
'अस्ति देवीकोटनाम्नि नगरे देवशर्मा नाम ब्राह्मणः। तेन महाविषुवसंकान्त्यां सक्कपूर्णशाराव एकः प्राप्तः। तमादायासौ कुम्मकारस्य भाण्डपूर्णमण्डपैकदेशे रौद्रेणाकुलितः सुप्तः। ततः सकुरक्षार्थं हस्ते दण्डमेकमादायाचिन्तयत्—'यद्यहं सक्कशरावं
विकीय दश कपर्दकान् प्राप्त्यामि तदाऽत्रैव तैः कपर्दकेष्टरशरावादिकमुपक्रीयानेकधावृद्धस्तद्धनैः पुनः पुनः पुगवस्त्रादिकमुपक्रीय
विकीय लक्षसंख्यानि धनानि कृत्वा विवाहचतुष्ट्यं करिष्यामि ।
अनन्तरं तासु सपत्नीषु रूपयोवनवती या तस्यामधिकानुरागं
करिष्यामि । सपदयो यदा द्वन्द्वं करिष्यन्ति तदा कोपाकुलोऽहं
ता लगुडेन ताडयिष्यामि' इत्यभिधाय लगुडः क्षिप्तः। तेन सकुशरावश्चार्णितो भाण्डानि च बहूनि भग्नानि । ततस्तेन शब्देनागतेन कुम्भकारेण तथाविधानि भाण्डान्यवलोक्षय ब्राह्मणस्तिरस्कृतो
मण्डपाद्वहिःकृतश्च । अतोऽहं व्रवीमि—"अनागतवतीं चिन्ताम्"
इत्यादि ॥' ततो राजा रहिस गृधमुवाच—'तात! यथा कर्तव्यं
तथोपदिश ।'

'दिवीकोट नाम एक नगरमें देवशर्मा नाम ब्राह्मण रहता था। उसने मेषकी संकान्ति पर सत्त्ये भरा एक सकोरा पाया। उसको ला कर वह कुम्हारके बर्त-नोंसे भरे हुए अवेकी एक ओर गरमीके कारण सो गया। फिर सत्त्की रख-बालांके लिये हाथमें एक लक्ष्मी ला कर सोचने लगा कि-'जो में सत्त्रके सकोरे-को बेच कर दस कौषी पाऊंगा तो यहाँ ही उन कौष्टियोंसे घड़े, सकोरे आदि मोल छे कर अनेक रीतिसे बढ़ाये हुए उस धनसे बार बार प्रपारी कपढ़े आदि मोल छे कर और बेच कर लाखों रुपयेका धन इकट्टा करके चार विवाह कहूँगा। फिर उन क्षियोंमें जो रूपरंगमें अच्छी होगी उसी पर अधिक ब्रेह कहूँगा, और सोते जब लक्षाई करेंगी तब कोधसे उखता कर में उन्हें लक्ष्मीसे माहूँगा—यह कह कर लक्ष्मी फेंकी। उससे सत्त्रका सकोरा चूर चूर हो गया और बहुतसे वर्तन मी फूट गये। फिर उस शब्दको सुन कुम्हार आया। उसने वैसे फूटे टूटे बर्तनोंको देख कर बाह्मणका तिरस्कार किया और अवेसे बाहर निकाल दिया। इसलिये में कहता हुँ—''विना आई चिंताको" इत्यादि।' फिर राजा एकांतमें गिद्धसे बोला-'प्यारे! जो करना हो सो कहो।

गृध्रो ब्रुते,—

'मदोद्धतस्य नृपतेः संकीर्णस्येव दन्तिनः।
गच्छन्त्युन्मार्गयातस्य नेतारः खलु वाच्यताम् ॥ १६ ॥
गिद्ध बोला-'कुमार्गमें जाने वाले अर्थात् अनुचित काम करने वाले अभिमानी
राजाके मंत्री लोग, कुमार्गमें जाने वाले तथा मत वाले हाथीवानोंके समान, निश्चय
करके निन्दाको पाते हैं ॥ १६ ॥

श्रु देव! किमसाभिर्वलदर्षाहुर्गं भग्नम्? नः किंतु तव प्रतापिधिष्ठतेनोपायेन।' राजाह—'भवतामुपायेन।' गृभ्रो ब्रूते—'यद्यसद्धचनं कियते तदा खदेशे गम्यताम्। अन्यथा वर्षाकाले श्राप्ते पुनर्विग्रहे सत्यसाकं परभूमिष्ठानां खदेशगमनमि दुर्लभं भविष्यति। सुखशोभार्थं संघाय गम्यताम्। दुर्गं भग्नं कीर्तिश्च स्टब्धेव। मम संमतं तावदेतत्।

सुनिये महाराज! क्या हमने बलके घमंडसे गढ़ तोड़ा है ? यह बात नहीं है। परन्तु आपके प्रतापसे निश्चित किये उपायसे तोड़ा है। राजा बोला-'तुम्हारे उपायसे दूटा है।' गिद्ध बोला-'जो मेरा कहना मानो तो अपने देशमें चले चले। नहीं तो वर्षा आने पर किर लढ़ाई होनेमें, पराई भूमिमें रहने वाले हम लोगोंका अपने देशको जाना भी कठिन होगा। इसलिये सुख और शोभाके लिये मेल करके चलिये, गढ़ टूट गया और यश भी मिला। मेरी तो यह राय है।

यतः,—

यो हि धर्म पुरस्कृत्य हित्वा भर्तुः प्रियाऽप्रिये। अप्रियाण्याह तथ्यानि तेन राजा सहायवान्॥ १७॥

क्योंकि—जो मनुष्य धमैको आगे रख कर खामीके प्रिय और अप्रियको छोड़ कर अप्रिय भी सख कहता है उससे राजाको सहारा होता है, अर्थात् कडु भले हो, सचा और योग्य सलाह देने वालाही मंत्री राजाका सचमुच सहायकर्ता होता है ॥ १७ ॥

अन्यश्,--

सुद्धद्वलं तथा राज्यमात्मानं कीर्तिमेव च । युधि संदेहदोलास्थं को हि कुर्यादवालिदाः ? ॥ १८॥ दूसरे-और कीनसा बुद्धिमान् मित्रकी सेनाको, राज्यको, अपनेको, और कीर्तिको संप्रामके संदेहरूपी हिंडोटेमें झुलावेगा अर्थात् संकटमें गिरा देगा ॥१८॥ अपरं च,—

संधिमिच्छेत् समेनापि संदिग्धो विजयो युधि। सुन्दोपसुन्दावन्योन्यं नष्टौ तुल्यवलौ न किम्?'॥१९॥ और समानके साथ भी मेल करनेकी इच्छा करनी चाहिये, क्योंकि युद्धमें विजयका संदेह है। जैसे समान वल वाले सुन्द और उपसुन्द आपसमें क्या नष्ट नहीं हो गये ?'॥१९॥

राजोवाच—'कथमेतत् ?'। मन्त्री कथयति— राजा बोला—'यह कथा कैसी है ?' मंत्री कहने लगा।—

### कथा ९

### सुन्द उपसुन्द नामक दो दैत्योंकी कहानी ९ ]

'पुरा दैत्यौ महोदारौ सुन्दोपसुन्दनामाना महता क्लेशेन बैलो-क्यकामनया चिराचन्द्रशेखरमाराधितवन्तौ । ततस्तयोभगवान् परितुष्टः 'वरं वरयतम् ' इत्युवाच । अनन्तरं तयोः समिष्ठिष्टिन् तया सरस्त्रता तावन्यद्वक्तकामावन्यद्वभिहितवन्तौ । यद्यावयो-भगवान् परितुष्टस्तदा स्वियां पार्वतीं परमेश्वरो ददातु । अथ अगवता कुद्धेन वरदानस्यावद्यकत्तया विचारमूढ्योः पार्वती प्रदत्ता । ततस्तस्या रूपलावण्यलुक्धाभ्यां जगद्वातिभ्यां मनसो-तसुकाभ्यां पापतिसिराभ्यां ममेत्यन्योन्यकलद्वाभ्यां प्रमाणपुरुषः कश्चित् पृच्छवतामिति मतौ कृतायां स एव भट्टारको वृद्धद्विज-रूपः समागत्य तत्रोपस्थितः । अनन्तरम् 'आवाभ्यामियं स्ववल-ल्व्धा, कस्येयमावयोभवति ?' इति ब्राह्मणमपृच्छताम् ।

'पहले बढ़े उदार सुन्द और उपसुन्द नाम दो दैलोंने बढ़े क्रेशसे तीनों लोककी इच्छासे बहुत काल तक महादेवजीकी आराधना की। फिर उन दोनों पर भगवान्ने प्रसन्न हो कर यह कहा कि "वर माँगो"। फिर हृदयमें स्थित सरस्वतीकी प्रेरणासे वे दोनों, कहना तो कुछही चाहते ये और कुछका कुछ कह दिया कि जो हम दोनों पर भगवान प्रसन्न हैं तो परमेश्वर अपनी प्रिया पार्वति-

जीको दें। पीछे भगवान्ने कोधसे वरदान देने की आवश्यकतासे उन विचारहीन मूर्खोंको पार्वतीजी दे दी। तब उनके रूप और सुन्दरतासे छुमाये संसारके नाश करने वाले, मनमें उत्कंठित, कामसे अंधे तथा 'यह मेरी है मेरी है' ऐसा आपसमें अगदा करने वाले इन दोनोंकी "किसी निर्णय करने वाले पुरुषसे पूछना चाहिये" ऐसी बुद्धि करने पर खयं ईश्वर बूढ़े बाह्मणके वेषसे आ कर वहाँ उपस्थित हुए। पीछे, 'हम दोनोंने अपने बलसे इनको पाया है; हम दोनोंमेंसे यह किसकी है ?'—ऐसा बाह्मणसे पूछा।

ब्राह्मणो ब्रुते,—

'वर्णश्रेष्ठो द्विजः पूज्यः क्षत्रियो वलवानिप । धनधान्याधिको वैश्यः शूद्धस्तु द्विजसेवया ॥ २० ॥

वाह्मण बोला—'वणोंमें श्रेष्ठ होनेसे बाह्मण, बली होनेसे क्षत्रिय, अधिक धन-धान्यवान् होनेसे वैदय और इन तीनों वणोंकी सेवासे शह प्ज्य होता है ॥२०॥ तद्युवां क्षत्रधर्मानुगो, युद्ध एव युवयोर्नियमः।'इत्यभिहिते सति 'साधूक्तमनेन'इति कृत्वाऽन्योन्यतुव्यवीयों समकालमन्योन्यधा-तेन विनाद्यमुपगतौ । अतोऽहं व्रवीमि—''संधिमिच्छेत् समेनापि'' इत्यादि ॥' राजाह—'प्रागेव कि नोक्तं भवद्भिः ?'। मन्त्री ब्रुते—'मह्चनं किमवसानपर्यन्तं श्रुतं भवद्भिः ? तदापि मम संमत्या नायं विश्रहारम्मः। साधुगुणयुक्तोऽयं हिरण्यगर्भो न विश्राह्यः।

गिद्ध बोला—'इसलिये तुम दोनों क्षत्रिधमं पर चलने वाले होनेसे तुम दोनोंका युद्ध ही नियम है। ऐसा कहते ही "यह इसने अच्छा कहा" यह कह कर समान बल वाले वे दोनों एक ही समय आपसमें लड़ कर मर.गये। इसलिये में कहता हुँ—"समान बल वाले के साथ भी संधि करनी चाहिये" इत्यादि।' राजा बोला—'तुमने पहलेही क्यों नहीं कहा ?' मंत्रीने कहा—क्या मेरी बात आपने अंत तक सुनी थी? तोभी मेरी संमतिसे यह युद्ध आरंभ नहीं हुआ है। सुन्दर गुणोंसे युक्त यह हिरण्यगर्भ विरोध करनेके, योग्य नहीं है।

तथा चोक्तम्,

सत्यायौं धार्मिकोऽनायौं भ्रात्संघातवान् वली । अनेकयुद्धविजयी संघेयाः सप्त कीर्तिताः ॥ २१ ॥ जैसा कहा है—सल्य बोलने वाला, सज्जन, धर्मशील, दुर्जन, अधिक भाई-बंधु वाला, श्रूरवीर और अनेक संप्रामोंमें जय पाने वाला ये सात मनुष्य सन्धि करनेके योग्य कहे गये हैं॥ २१॥

> सत्योऽनुपालयेत् सत्यं संधितो नैति विकियाम् । प्राणवाघेऽपि सुव्यक्तमार्यो नायात्यनार्यताम् ॥ २२ ॥

सत्यभाषी सत्यके अनुसार संधि करके विश्वासघात नहीं करता है, और सजन प्राण जाने पर भी प्रत्यक्षमें नीचता नहीं करता है ॥ २२ ॥

धार्मिकसाभियुक्तस्य सर्व एव हि युध्यते।

प्रजानुरागाद्धर्माच दुःखोच्छेद्यो हि धार्मिकः ॥ २३ ॥ शत्रुओंसे घिरे हुए धार्मिकके समी अनुकूल होते हैं इसलिये धर्मसे तथा प्रजाके अनुरागसे धार्मिक राजा दुःखसे जीतनेके योग्य होता है ॥ २३ ॥

संधिः कार्योऽप्यनार्येण विनाशे समुपस्थिते।

विना तस्याश्रयेणार्यों न कुर्यात् कालयापनम् ॥ २४ ॥ विनाश उपस्थित होने पर दुष्टके साथ भी मेल कर लेना चाहिये और उसके आश्रयके विना सज्जनको कालयापन(समय काटना) नहीं करना चाहिये ॥ २४॥

संहतत्वायथा वेणुनिविदैः कण्टकैर्वृतः।

न शक्यते समुच्छेत्तुं भ्रातृसंघातवांस्तथा ॥ २५ ॥ और जैसे बहुतसे काँटोसे लदा हुआ बाँस आपसमें मिले रहनेसे नहीं कट सकता है वैसे ही भाई-बन्धुओंसे मिला हुआ पुरुष भी नष्ट नहीं हो सकता है २५

> बिलना सह योद्धव्यमिति नास्ति निदर्शनम्। प्रतिवातं न हि घनः कदाचिदुपसर्पति ॥ २६॥

बली शत्रुके साथ युद्ध करना चाहिये ऐसा उदाहरण नहीं है, क्योंकि बादल पवनके प्रतिकूल कभी नहीं चलता है, अर्थात् जिधरको पवन जाती है उधरको ही चलता है ॥ २६ ॥

> जमदग्नेः सुतस्येव सर्वेः सर्वत्र सर्वदा । अनेकगुद्धजयिनः प्रतापादेव भुज्यते ॥ २७ ॥

और जमदिशके पुत्र अर्थात् परशुरामके समान अनेक युद्धोंमं जीतने नाले राजाके प्रतापसे बहुतसे संप्रामोंमें सब मनुष्य सब स्थानमे सब कालमें पराये राजाको अधिकारमें कर लेते हैं॥ २७॥ अनेकयुद्धविजयी संघानं यस्य गच्छति। तत्प्रतापेन तस्यागु वशमायान्ति शत्रवः॥ २८॥

अनेक संप्रामोंमें जीतने वाला मनुष्य जिस राजासे मेल कर लेता है तो उसके प्रतापसे (जिसके साथ संधि की है) उसके शत्रु शीघ्र वशमें हो जाते हैं ॥२८॥

तत्र ताबद्वहुभिर्गुणैरुपेतः संघेयोऽयं राजा।' चक्रवाकोऽवद-त्—'प्रणिधे! सर्वत्रावव्रज । सर्वमवगतम्। गत्वा पुनरागमिष्य-सि।' राजा चक्रवाकं पृष्टवान्—'मस्त्रिन्! असंघेयाः कति तान्श्रोतुमिच्छामि।'

इसिलये अनेक गुणोंसे युक्त यह राजा मेल करनेके योग्य है। विकवा कहने लगा-'हे दूत ! सब स्थानोंमें जा, तुमने सब समझ लिया है, और जा कर फिर बोट आना।' राजाने चकवेसे पूछा-'हे मंत्री! कितने मनुष्य संधि करनेके योग्य नहीं हैं, उन्हें सुनना चाहता हूँ।'

मन्त्री त्रृते—'देव! कथयामि। श्टणु,— मंत्री बोला-महाराज! कहता हुँ सुनिये—

बालो वृद्धो दीर्घरोगी तथा झातिबहिष्कृतः। भीरुको भीरुजनको लुन्धो लुन्धजनस्तथा॥ २९॥

बालक, बूदा, बहुत दिनोंका रोगी और जाति बाहर किया हुआ, उरपोक, भय उत्पन्न करने वाला, लोभी और जिसका लोभी मंत्री हो ॥ २९ ॥

> विरक्तप्रकृतिश्चैव विषयेष्वतिसक्तिमान् । अनेकचित्तमन्त्रस्तु देवब्राह्मणनिन्दकः॥ ३०॥

और रूठी हुई प्रजा वाला, विषयभोगादिमें भासक, अनेकोंके चित्तमें जिसका मंत्र रहे अर्थात् जिसका मंत्र ग्रप्त न हो, और देवता-ब्राह्मणोंकी निन्दा करने वाला हो ॥ ३०॥

दैवोपहतकश्चैव तथा दैवपरायणः।

दुर्भिक्षव्यसनोपेतो बलव्यसनसंकुलः ॥ ३१ ॥ भाग्यहीन, प्रारब्धकी चिन्ता करने वाला, अकालके दुःखसे दुःखी और सेनाकी पीड़ासे व्याकुल हो ॥ ३१ ॥

अदेशस्थो बहुरिपुर्युक्तः कालेन यश्चन । सत्यधर्मव्यपेतश्च विंशतिः पुरुषा अमी ॥ ३२ ॥ दूसरेके राज्यमें रहने नाला, बहुतसे शत्रुओंसे युक्त, वे अवसर लवाई ठानने नाला, और सल्य घर्मसे रहित, ये बीस पुरुष हैं ॥ ३२ ॥

एतैः संधि न कुर्वीत विगृह्वीयातु केवलम्।

पते विगृह्यमाणा हि क्षिप्रं यान्ति रिपोर्वशम्॥ ३३॥

इनके साथ सन्धि न करे, केवल ही संधाम करे, क्योंकि ये लड़ कर अवस्य शीघ्र ही शत्रुके वशर्में आ जाते हैं ॥ ३३ ॥

बालस्याल्पप्रभावत्वान्न लोको योद्धमिच्छति ।

युद्धायुद्धफलं यस्माज्झातुं राक्तो न बालिराः ॥ ३४ ॥ बालक के थोड़े प्रताप होनेसे पुरुष युद्ध (विरोध) करनेकी इच्छा नहीं करता है, क्योंकि बालक लड़ने और नहीं लड़नेका फल (भला या बुरा) नहीं जान सकता है ॥ ३४ ॥

उत्साहशक्तिहीनत्वाहृद्धो दीर्घामयस्तथा। स्वैरेव परिभृयेते द्वावप्येतावसंशयम्॥ ३५॥

और बद तथा बहुत कालका रोगी ये दोनों, उत्साह और शक्तिसे हीन होनेके कारण अवस्य आप ही पराजय पाते हैं ॥ ३५ ॥

सुखोच्छेद्यो हि भवति सर्वज्ञातिबहिष्कृतः।

त एवैनं विनिञ्नन्ति ज्ञातयस्त्वात्मसात्कृताः ॥ ३६ ॥

सब जातिसे बाहर निकाला गया शत्रु सहजही मारा जा सकता है, क्योंकि उसी जातिके ही मनुष्य इसके धनादिको अपने वशर्में करके इसको मार डालते हैं॥ ३६॥

> भीरुर्युद्धपरित्यागात् स्वयमेव प्रणद्दयति । तथैव भीरुपुरुषः संग्रामे तैर्विमुच्यते ॥ ३७ ॥

और डरपोक मनुष्य युद्धमें पीठ दे कर भाग जानेसे अपने आप ही नष्ट हो जाता है, और उस डरपोकको संमाममें उसके साथी भी छोड़ देते हैं ॥ ३७॥

> लुब्धस्यासंविभागित्वान्न युध्यन्तेऽनुयायिनः। लुब्धानुजीविकैरेष दानभिन्नौर्निहन्यते॥ ३८॥

अगर यथा योग्य भाग नहीं देनेसे लोमीकी सेनाके लोग नहीं लबते हैं और पारितोषिक नहीं पाने वाले लोमी सेवकोंसे वह मार डाला जाता है—अर्थात विपत्ति आने पर वे उसे छोड़ कर चले जाते हैं ॥ ३८॥

संत्यज्यते प्रकृतिभिविरक्तप्रकृतिर्युधि। सुखाभियोज्यो भवति विषयेष्वतिसक्तिमान्॥ ३९॥ विगदी हुई प्रजा वाला (राजा) युद्धमें प्रजासे छोद दिया जाता है, और जो विषयोंमें अधिक आसक्त होकर रहता है वह सहजहीमें हराया जा सकता है॥ ३९॥

अनेकचित्तमन्त्रस्तु भेद्यो भवति मन्त्रिणा। अनवस्थितचित्तरवात् कार्यतः स उपेक्ष्यते॥ ४०॥ अनेक मनुष्योसे गुप्त परामर्शको प्रकट करने वालेकी मंत्रीके साथ फूट हो जाती है, और अनवस्थित(डामाडोल) चित्तके कारण कार्यमें मंत्री उसे छोद देता है॥

सदा धर्मवलीयस्त्वाद्देवब्राह्मणनिन्दकः। विशीर्यते स्वयं होष दैवोपद्दतकस्तथा॥ ४१॥

धर्मके कारण बलवान् होनेसे सी, देवता और ब्राह्मणोंकी निंदा अथवा अवज्ञा करने वाला और प्रारब्धहीन निस्सन्देह अपने आपही नाश हो जाता है ॥४९॥

संपत्तेश्च विपत्तेश्च दैवमेव हि कारणम्।

इति दैवपरो ध्यायन् नात्मानमिप चेष्टते ॥ ४२ ॥ संपत्ति और विपत्तिका प्रारम्भ ही कारण है ऐसा सोच कर केवल प्रारम्भको (ही प्रधान) मानने वाला अपने आपको काममें नहीं लगाता है ॥ ४२ ॥

दुर्भिक्षव्यसनी चैव खयमेव विषीदति । बलव्यसनयुक्तस्य योद्धं राक्तिर्न जायते ॥ ४३ ॥

दुर्भिक्षकी पीढ़ासे दुखी प्रजा वाला राजा आप ही दुर्बल होता है और पीहित सेना वालेको लड़नेकी शक्ति नहीं होती है, अर्थात् नष्ट हो जाती है ॥ ४३ ॥

> अदेशस्थो हि रिपुणा खल्पकेनापि हन्यते । प्राहोऽरुपीयानपि जले गजेन्द्रमपि कर्षति ॥ ४४ ॥

पराये राज्यमें रहने वाला राजा थोड़े शत्रुओंसे भी मारा जाता है, क्योंकि जलमें छोटेसे छोटाभी मकर बड़े हाथीको खींच छेता है ॥ ४४ ॥

बहुशत्रुस्तु संत्रस्तः श्येनमध्ये कपोतवत्। येनैव गच्छति पथा तेनैवाशु विपद्यते॥ ४५॥

बहुतसे शत्रु वाला, डरा हुआ मनुष्य, बाज पक्षियोंके मध्यमें कबूतरके समान जिस मार्गसे जाता है उसी मार्गसे दुखी होता है ॥ ४५ ॥

### अकालसैन्ययुक्तस्तु द्वन्यते कालयोधिना । कौशिकेन द्वतज्योतिर्निशीथ इव वायसः॥ ४६॥

युद्धके अनुचित समयमें सेनासे युक्त भी मनुष्य उचित समय पर लहने वालेसे आधी रातमें नहीं दीखनेके कारण उळ्कसे मारे हुए कागके समान मारा जाता है।

सत्यधर्मव्यपेतेन संदध्यान् कदाचन ।

स संधितोऽप्यसाधुत्वादिचराद्याति विकियाम् ॥ ४७॥ सल्य तथा धर्मरहितके साथ कमी मेल न करना चाहिये, क्योंकि वह संधिके हो जाने पर भी असजनताके कारण तुरन्त पलट जाता है ॥ ४७॥

अपरमिष कथयामि । संधिविग्रहयानासनसंश्रयद्वैधीभावाः षाडु-ण्यम् । कर्मणामारम्भोपायः पुरुषद्रव्यसंपद्देशकालविभागो विनि-पातप्रतीकारः कार्यसिद्धिश्च पञ्चाङ्गो मन्त्रः । सामदानभेददण्डा-श्चरवार उपायाः । उत्साहशक्तिमन्त्रशक्तिः प्रभुशक्तिश्चेति शक्ति-त्रयम् । एतत्सर्वमालोच्य नित्यं विजिगीषवो भवन्ति महान्तः ।

और भी कहता हूँ.—संधि (मैत्रीभाव), विष्रह (युद्ध), यान (यात्रा), आसन (समय देखना), संश्रय (आश्रय छेना), देधीभाव (छल), ये छः गुण हैं और कर्मोंके आरंभका यन्न, पुरुष और द्रव्यका संष्रह, देशकालका विभाग और विनिपातप्रतीकार (आपित्तका दूर करना), कार्यसिद्धि ये पाँच विचारके अंग हैं। साम, दान, मेद, दंड ये चार उपाय हैं और उत्साहशक्ति, मन्त्रशक्ति और प्रभुशक्ति ये तीन शक्तियाँ हैं। इन सबको विचार कर वहे पुरुष जीतनेकी इच्छा करने वाले होते हैं।

या हि प्राणपरित्यागमूल्येनापि न लभ्यते । सा श्रीनीतिविदं पर्य चञ्चलापि प्रधावति ॥ ४८॥

जो लक्ष्मी प्राणत्यागरूपी मोलसे भी नहीं मिलती है वह लक्ष्मी चंचला होनेसे भी नीति जानने वालोंके घर दौड़ती है, अर्थात् उनके वहाँ निवास करती है ॥ ४८ ॥

तथा चोक्तम्,—

जैसा कहा है.-

वित्तं यदा यस्य समं विभक्तं गृद्धश्वरः संनिभृतश्च मन्त्रः । न चात्रियं प्राणिषु यो व्रवीति स सागरान्तां पृथिवीं प्रशास्ति ॥ ४९ ॥

जिसका धन वरावर वाँट दिया गया है, तथा दूत ग्रप्त है, और मंत्र प्रका-शित नहीं है, और जो प्राणियोंसे अप्रिय (कड़) वचन नहीं बोलता है वह समुद्रपर्यन्त पृथ्वीका राज्य करता है अर्थात् चक्रवर्ती राजा हो जाता है ॥४९॥ किंतु यद्यपि महामित्रणा गृधेण संघानमुपन्यस्तं तथापि तेन राज्ञा संप्रति भूतजयद्पीन मन्तव्यम्। देव! तदेवं कियताम्। सिंहलद्वीपस्य महावलो नाम सारसो राजाऽस्मन्मित्रं जम्बुद्वीपे कोपं जनयतु।

परन्तु ययपि महामंत्री गिद्धने संधि करनेका आरंभ किया है तोमी वह राजा विजय होनेके घमंडसे अब नहीं मानता है, इसलिये महाराज! ऐसा कीजिये कि सिंहलद्वीपका राजा महावल नाम सारस हमारा मित्र जम्बूद्वीप पर कोप करे।

यतः,—

सुगुप्तिमाधाय सुसंहतेन बलेन वीरो विचरन्नरातिम्। संतापयेद्येन समं सुतप्तः स्तप्तेन संघानमुपैति तप्तः॥ ५०॥

क्योंकि—वीर, बड़े गुप्त प्रकारसे अनुरक्त सेनाके द्वारा शत्रुको घेर कर पीड़ा दे कि जिस पीड़ासे वह समान तत्ता अर्थात् उप हो आय, क्योंकि तत्ता तत्तेके साथ मिल जाता है, अर्थात् तुल्य पराक्रम वाला सहजमें मिला लिया जाता है ॥ ५० ॥

राज्ञा 'पवमस्तु' इति निगद्य विचित्रनामा बकः सुगुप्तलेखं दत्त्वा सिंहलद्वीपं प्रहितः ।

राजाने 'बहुत अच्छा' ऐसा कह कर विचित्र नाम बगुळेको गुप्त चिट्टी दे कर सिंहलद्वीपको मेज दिया ।

अध प्रणिधिरागत्योवाच—'देव ! श्रूयतां तत्रत्यप्रस्तावः। एवं तत्र गृश्लेणोक्तम्—'देव ! यन्मेधवर्णस्तत्र चिरमुषितः स वेति किं संघेयगुणयुक्तो हिरण्यगर्भो न वा ?' इति । ततोऽसौ राज्ञा समाह्र्य पृष्टः—'वायस ! कीहशोऽसौ हिरण्यगर्भः ? चक्रवाको मन्त्री वा कीहशः ?' वायस उवाच—'देव ! हिरण्यगर्भो राजा युधिष्ठिरसमो महाशयः; चक्रवाकसमो मन्त्री न काप्यवलो-क्यते।'राजाह—'यद्येवं तदा कथमसौ त्वया वश्चितः ?'।

फिर दूतने आ कर कहा—'महाराज! वहाँका समाचार सुनिये। वहाँ गिद्धने यों कहा है कि हे महाराज! मेघवर्ण काक जो वहाँ बहुत दिनों तक रहा था वह जानता है कि हिरण्यगर्भ मिलापके योग्य गुणोंसे युक्त है या नहीं।' फिर राजाने उसे बुला कर पूछा—'हे कौए! वह हिरण्यगर्भ कैसा है ?' और चकवा मंत्री कैसा है ?' कौएने उत्तर दिया—'महाराज! राजा हिरण्यगर्भ युघिष्ठिरके समान सज्जन है; चकवेके समान मंत्री कहीं भी नहीं दीखा है।' राजा बोला—'जो ऐसाही है तो तूने उसे कैसे ठग लिया?'

विद्यस्य मेघवर्णः प्राह-'देव ! मेघवर्णने हँस कर कहा-'महाराज!

> विश्वासप्रतिपन्नानां वञ्चने का विदग्धता ? । अङ्कमारुद्य सुप्तं हि हत्वा किं नाम पौरुषम् ? ॥ ५१ ॥

विश्वास करने वाले मनुष्योंको ठगनेमें क्या चतुराई है ? जैसे गोदमें लेट कर सोए हुएंको मार देनेमें कौनसा पुरुषार्थ है ? अर्थात् कुछ मी नहीं है ॥ ५१ ॥ श्रृणु देच ! तेन मन्त्रिणाहं प्रथमदर्शन एव ज्ञातः। किंतु महादायो-ऽसी राजा। तेन मया विप्रलब्धः।

सुनिये महाराज ! उस मंत्रीने पहले देखते ही मुझे जान लिया था, परन्तु वह राजा बड़ा सज्जन है इसलिये मेरी ठगाईमें आ गया;

तथा चोक्तम्,—

आत्मौपम्येन यो वेत्ति दुर्जनं सत्यवादिनम् । स तथा वश्च्यते धूर्तैर्बाह्मणदछागतो यथा' ॥ ५२ ॥ जैसा कहा है—जो मनुष्य अपने समान दुर्जनको सत्य बोलने वाला समझता है वह मनुष्य वैसाही ठगा जाता है, जैसा बकरेके कारण धूर्तोने ब्राह्मणको ठगा लिया'॥ ५२॥

राजोवाच—'कथमेतत् ?'। मेघवर्णः कथयति— राजा बोला—'यह कथा केंसी है ? मेघवर्ण कहने लगा।—

#### कथा १०

[ एक ब्राह्मण, बकरा और तीन ठगोंकी कहानी १०]

'अस्ति गौतमस्पारण्ये प्रस्तुतयक्षः कश्चिद्वाह्मणः। स च यक्षार्थे यामान्तराच्छागमुपक्षीय स्कन्धे कृत्वा गच्छन् धूर्तत्रयेणावलो-कितः। ततस्ते धूर्ता 'यद्येष च्छागः केनाप्युपायेन लभ्यते तदा मित्रकर्षो भवति'इति समालोच्य नृक्षत्रयतले कोशान्तरेण तस्य ब्राह्मणस्यागमनं प्रतीक्ष्य पथि स्थिताः। तत्रैकेन धूर्तेन गच्छन्स ब्राह्मणोऽभिहितः—'भो ब्राह्मण! किमिति कुक्कुरः स्कन्धेनोद्यते?'। विप्रेणोक्तम्—'नायं भ्वाः किंतु यक्षच्छागः।' अथानन्तरस्थितेनान्येन धूर्तेन तथैवोक्तम्। तदाकण्यं ब्राह्मणइछागं भूमौ निधाय मुद्धनिरीक्ष्य पुनः स्कन्धे कृत्वा दोलायमानमतिश्चलितः।

'गौतमके वनमें किसी ब्राह्मणने यज्ञ करना आरंभ किया था। और उसको यज्ञके लिये दूसरे गाँवसे वकरा मोल ले कर कंघे पर रख कर ले जाते हुए तीन ठगोंने देखा। किर उन ठगोंने ''यह वकरा किसी उपायसे मिल जाय तो बुद्धिकी चालाकी बद जाय'' यह विचार कर तीनों तीन वृक्षोंके नीचे, एक एक कोसके अन्तरसे, उस ब्राह्मणके आनेकी बाट देख कर मार्गमें बैठ गये। वहाँ एक धूर्तने जा कर उस ब्राह्मणसे कहा—'हे ब्राह्मण! यह क्या बात है कि कुत्ता कंघे पर लिये जाते हो?' ब्राह्मणने कहा,—'यह कुत्ता नहीं है, यज्ञका बकरा है।' किर इससे आगे बेठे हुए दूसरे धूर्तने वैसे ही कहा। यह सुन कर ब्राह्मण बकरेको धरनी पर रख कर बार बार देख किर कंधे पर रख कर चलायमान चित्त-सा हो कर चलने लगा।

यतः,—

मतिर्दोलायते सत्यं सतामि खलोक्तिभिः। ताभिर्विश्वासितभासै। म्रियते चित्रकर्णवत्'॥ ५३॥ क्योंकि—सज्जनोंकी शी बुद्धि दुष्टोंके वचनोंसे सचमुच चलायमान हो जाती है—जैसे दुष्टोंकी बातोंसे विश्वासमें आ कर यह त्राह्मण चित्रकर्णनामक ऊँटके समान मरता है'॥ ५३॥

राजाह—'कथमेतत् ?'। स कथयति— राजा बोला–'यह कथा कैसी है ?' वह कहने लगा।—

#### कथा ११

## [ मदोत्कट नामक सिंह और सेवकोंकी कहानी ११ ]

'अस्ति काँसिश्चिद्वनोद्देशे मदोत्कटो नाम सिंहः। तस्य सेव-कास्त्रयः काको व्याघो जम्बुकश्च। अथ तैर्श्वमद्भिः कश्चिदुष्ट्रो हष्टः पृष्टश्च—'कुतो भवानागतः सार्थाद्भष्टः?'। स चात्मवृत्तान्त-मकथयत्। ततस्तैनींत्वा सिंहेऽसा समार्पतः। तेनामयवाचं दस्वा चित्रकर्ण इति नाम कृत्वा स्थापितः। अथ कदाचित्सिहस्य शरीर-वैकल्याद्वरिवृष्टिकारणाचाहारमलभमानास्ते व्यथा वभूवुः। तत-स्तैरालोचितम्—' चित्रकर्णमेव यथा स्थामी व्यापादयित तथाऽनु-ष्ठीयताम्। किमनेन कण्टकभुजा ?' व्याघ उवाच-'स्थामिनाऽभ-यवाचं दस्वाऽनुगृहीतस्तत्कथमेवं संभवति ?'। काको बृते—'इह समये परिक्षीणः स्थामी पापमिष करिष्यति।

'किसी वनमें मदोरकट नाम सिंह रहता था। उसके काग, बाघ और सियार तीन सेवक थे। पीछे उन्होंने घूमते घूमते किसी ऊँटको देखा और पूछा-'तुम साथियोंसे बिछड कर कहाँसे आये हो?' फिर उसने अपना इत्तान्त कह सुनाया। तब उन्होंने उसे छे जा कर सिंहको सोंप दिया। उसने अभय-वचन दे कर उसका चित्रवर्ण नाम रख कर रख लिया। बाद एक दिन वे सिंहके शरीरमें खेद तथा वर्षाके कारण भोजनको न पा कर दुखी होने लगे। फिर उन्होंने विचारा जिसमें चित्रकर्णको ही खामी मारे सो उपाय करो। इस काँटे चरने वालेसे क्या है?' बाघ बोला-'खामीने उसे अभय-वचन दे कर रक्खा है इसलिये ऐसा केसे हो सकता है?' काग बोला-'इस समय भूखसे घबराया हुआ खामी (सिंह) यतः,—

त्यजेत् श्रुधार्ता महिला खपुत्रं, खादेत् श्रुधार्ता भुजगी खमण्डम्। बुभुक्षितः किं न करोति पापं? क्षीणा नरा निष्करुणा भवन्ति॥ ५४॥

क्योंकि—भूखी स्त्री अपने पुत्रको छोड़ देती है, भूखी नागन अपने अंडेको खा छेती है, और भूखा क्या क्या पाप नहीं करता है? क्योंकि क्षीण मनुष्य करणाहीन होते हैं, अर्थात् भूख और बुढ़ापेसे क्षीण यह सिंह द्यारहित बन जायगा॥ ५४॥

अन्यच्च,---

मत्तः प्रमत्तश्चीनमत्तः श्चान्तः कुद्धो बुभुक्षितः।
जुन्धो भीरुस्त्वरायुक्तः कामुकश्च न धर्मवित्'॥ ५५॥
और दूसरे-मतवाला, असमर्थ, उन्मत्त, थका हुआ, क्रोधित, भूखा, लोमी,
डरपोक, विना विचारे करने वाला, और कामी ये धर्मके जानने वाले नहीं होते
हैं॥ ५५॥

इति संचिन्त्य सर्वे सिंहान्तिकं जग्मुः। सिंहेनोक्तम्—'आहारार्थे किंचित्पातम् ?'। तैरुक्तम्—'यल्लादिप न प्राप्तं किंचित्।' सिंहेनो-कम्—'कोऽधुना जीवनोपायः ?'। काको वदति—'देव! खाधी-नाहारपरित्यागात् सर्वनाशोऽयमुपस्थितः।' सिंहेनोक्तम्—'अत्राहारः कः खाधीनः ?'। काकः कर्णे कथयति—'चित्रकणः' इति। सिंहो भूमि स्पृष्ट्रा कर्णें। स्पृशिति। अभयवाचं दत्त्वा धृतोऽयमसाभिः। तत्कथमेवं संभवति ?

यह विचार कर सब सिंहके पास गये । सिंहने कहा—'आहारके लिये कुछ मिला?' उन्होंने कहा—'यल करनेसे भी कुछ नहीं मिला ।' सिंहने कहा—'अव जीनेका क्या उपाय है ? कागने कहा—महाराज! आपने आधीन आहारको त्यागनेसे यह सब नाश आ पहुँचा है'। सिंहने कहा—'यहाँ पर कौनसा आहार अपने आधीन है ?' कागने कानमें कहा—'चित्रकर्ण।' सिंहने भूमिको छू कर कान छुए। अभय वाचा है कर इसको हमने रक्खा है, इसलिये ये कैसे हो सकता है ?'

तथा च,-

न भूप्रदानं न सुवर्णदानं न गोप्रदानं न तथाऽन्नदानम् । यथा वदन्तीह महाप्रदानं सर्वेषु दानेष्वभयप्रदानम् ॥ ५६ ॥

जैसा कहा है-इस संसारमें जैसा सब दानोंमें श्रेष्ठ दान अभगदान कहा है, वैसा न तो भूमिदान, न सुवर्णदान, न गोदान और न अन्नदान कहा है ॥५६॥ अन्यश्व.—

सर्वकामसमृद्धस्य अश्वमेधस्य यत्फलम् । तत्फलं लभते सम्यग्रक्षिते शरणागते'॥ ५०॥

और दूसरे सब-मनोरथोंको देने वाले अश्वमेध यज्ञका जो फल है वही फल शरणागतकी अच्छी तरह रक्षा करनेसे मिलता है'॥ ५०॥

काको ब्रोन्न 'नासौ खामिना व्यापादियतव्यः। किंत्वसाभिरेव तथा कर्तव्यं यथाऽसौ खदेहदानमङ्गीकरोति ।' सिंहस्तच्छुत्वा तृष्णीं स्थितः। ततोऽसौ छन्धावकाद्यः कूटं कृत्वा सर्वानादाय सिंहान्तिकं गतः। अथ काकेनोक्तम्—'देव! यह्नाद्प्याहारो न प्राप्तः। अनेकोपवासिकन्नः खामी। तदिदानीं मदीयमांसमुप-भुज्यताम्।

काग बोला—'खामीको इसे नहीं मारना चाहिये, परन्तु हमही ऐसा करेंगे कि जिसमें वह अपनी देहका दान देना अंगीकार कर लें। यह मुन कर सिंह चुप हो गया। किर यह मौका पा कर छल करके सबको साथ ले सिंहके पास गया; फिर कागने कहा—'महाराज! बढ़े यलसे मी मोजन नहीं मिला, कई दिनोंसे नहीं खानेके कारण खामी दुखी हो रहे हैं, इससे अब मेरे मांसको भोजन करें,

यतः,—

सामिम्ला भवन्त्येव सर्वाः प्रकृतयः खलु । समूलेष्वपि वृक्षेषु प्रयक्तः सफलो नृणाम्' ॥ ५८ ॥

क्योंकि—खामी ही सब प्रजाका सचमुच मूल कारण है, और मनुष्योंका मूल अर्थात् जङ्युक दक्षोंके होनेसे उपाय सफल होता है अर्थात् फल मिलता है; अर्थात् जीवें तो ही हमारा जीवन सफल हैं'॥ ५८॥

पश्य.-

सिंहेनोक्तम्-'वरं प्राणपित्यागः । न पुनरीहिश कर्मणि प्रवृत्तिः ।' अम्बुकेनापि तथोक्तम् । ततः सिंहेनोक्तम्—'मैवम् ।' अथ व्याव्रणोक्तम्—'महेहेन जीवतु खामी'। सिंहेनोक्तम्—'न कदाचिदेवमुचितम् ।' अथ चित्रकर्णोऽपि जानविश्वासस्तथैवात्मदानमाह । ततस्तद्वचनाचेन व्याव्रणासौ कुक्षि विदार्य व्यापादितः सर्वेभिक्षतः । अतोऽहं ब्रवीमि—"मतिदांछायते सत्यम्" इत्यादि । ततस्तृतीयधूर्तवचनं श्रुत्वा समित्रभमं निश्चित्य छागं त्यक्ता ब्राह्मणः स्नात्वा गृहं ययौ। स छागस्तर्धूर्तेनीत्वा मिश्चतः । अतोऽहं व्रवीमि—"आत्मौपम्येन यो वेत्ति" इत्यादि ॥' राजाह—'मेघवर्ण ! कथं रात्रुमध्ये त्वया चिरमुषितम् ? कथं वा तेषामनुनयः कृतः ?' मेघवर्ण उवाच—'देव ! स्नामिकार्यार्थेना सप्रयोजनव्याद्वा किं न क्रियते ? ।

सिंहने कहा—'मरना अच्छा है, पर ऐसे काममें मन चलाना अच्छा नहीं।' सियःरने भी यही कहा। फिर सिंहने कहा—'ऐसा कभी नहीं।' फिर बाघने कहा—'मेरे शरीरसे खामी प्राण-रक्षण करें।' सिंहने कहा कि—'यह भी कभी उचित नहीं है।' पीछे चित्रकर्णने भी विश्वासके मारे वैसे ही अपनेको दान देनेके लिये कहा। फिर उसके कहने पर उस बाघने कोखको फाइकर उसे मार डाला और सबने खा लिया। इसलिये में कहता हूँ कि ''बुद्धि सचमुच चलायमान हो जाती है'' इलादि। फिर तीसरे धूर्तकी बात धुन कर अपनी बुद्धिकाही अम समझ कर वकरेको छोड़ कर त्राह्मण नहा कर घर चला गया। उन धूर्तोंने उस बकरेको छे जा कर खा लिया। इसलिये में कहता हूं—''जो अपने समान (दूसरोंको) जानता है'' इलादि।' राजा बोला—'हे मेघवर्ण! शत्रुओंके बीचमें इतने दिन तक तू कैसे रहा? अथवा कैसे उन्होंकी विनती की?' मेघवर्णने कहा—'महाराज! खामीके काम चाहने बालेको, अथवा अपने प्रयोजनके लिये क्या नहीं करना पहता है ?

लोको वहति किं राजन् ! न मूर्धा दग्धुमिन्धनम् ?। क्षालयन्नपि वृक्षािक्कं नदीवेगो निकन्तति ॥ ५९॥

देखो—मनुष्य, जलानेकं लिये इंधनको क्या सिर पर नहीं उठाते हैं ? और नदीका नेग युक्तके चरण अर्थात् जड़को धोता हुआ भी उखाड़ देता है ॥५९॥ हि॰ १६ तथा चोक्तम्,—

स्कन्धेनापि वहेच्छत्रृत् कार्यमासाय बुद्धिमान्। यथा वृद्धेन सर्पेण मण्डूका विनिपातिताः'॥ ६०॥ वैसा कहा भी है-चतुर मनुष्यकों अपना काम निकालनेके लिये शत्रुओंको कंधे पर बैठा छेना चाहिये। जैसे वृद्ध सर्पने मेंस्कोंको मार डाला'॥ ६०॥

राजाह—'कथमेतत् ?'। मेघवर्णः कथयति—
राजा बोला-'यह कथा कैसी है ?' मेघवर्ण कहने लगा।—

#### कथा १२

## [ भूखा साँप और मेंड़कों की कहानी १२ ]

'अस्ति जीणोंद्याने मन्दिवषो नाम सर्पः। सोऽतिजीणेतया-ऽऽहारमप्यन्वेष्टमक्षमः सरस्तीरे पितत्वा स्थितः। ततो दूरादेव केनचिन्मण्डूकेन दृष्टः, पृष्टश्च—'किमिति त्वमाहारं नान्वि-ष्यितः?'। सर्पोऽवदत्—'गच्छ भद्र! मम मन्दभाग्यस्य प्रश्नेन किम्?'। ततः संजातकौतुकः स च मेकः सर्वथा कथ्यताम्' इत्याह। सर्पोऽप्याह—'भद्र! ब्रह्मपुरवासिनः श्रोत्रियस्य कौण्डि-न्यस्य पुत्रो विंदातिवर्षीयः सर्वेगुणसंपन्नो दुर्दैवान्मम नृशंस-स्वभावाद्द्यः। तं पुत्रं सुशीलनामानं मृतमालोक्य मूर्विछतः कौण्डिन्यः पृथिव्यां लुलोठ। अनन्तरं ब्रह्मपुरवासिनः सर्वे बान्धवास्तत्रागत्योपविष्टाः।

एक पुराने उपवनमें मंदिवय नाम सर्प रहता था। वह अधिक बूढ़ा होनेछे आहार भी हूँढ़नेके लिये असमर्थ हुआ सरोवरके किनारे पर लटक कर बैठा था। फिर दूसरे किसी में इकने देखा, और पूछा—'क्या वात है जो तुम भोजनको नहीं हूँढ़ते हो?' सर्पने कहा—'मित्र! जाओ, मुझ भाग्यहीनका क्या पूछना है?' फिर आधर्ययुक्त हो कर उस में इकने यह कहा कि 'अवश्य ही कहो।' सर्पने कहा—'मित्र! ब्रह्मपुरके निवासी कौंडिन्य नामक वेदपाठीके सब गुणोंसे युक्त बीस बरसके पुत्रको दुर्भाग्य और दुष्ट खभावसे भेंने उस लिया। तब उस मुशील नाम पुत्रको मरा हुआ देख कर कौंडिन्य पछाइ खा कर घरतीपर गिर पड़ा! पीछे सब ब्रह्मपुरवासी बान्धव वहाँ आ कर बैठ।

तथा चोक्तम्,--

उत्सवे व्यसने युद्धे दुर्भिक्षे राष्ट्रविष्ठवे । राजद्वारे इमशाने च यस्तिष्ठति स वान्धवः'॥ ६१ ॥

जैसा कहा है—विवाह आदि उत्सवमें, दुःखमें, संग्राममें, अकालमें, राज्यके पालटेमें, राजद्वारमें और इमशानमें जो साथ रहता है वह सन्धा नाम्धव है'॥ तत्र कापिलो नाम स्नातकोऽवदत्—'अरे कोण्डिन्य! मूढोऽसि, तेनैव विलयसि।

वहाँ एक कपिल नाम मिधुने कहा-'अरे कौंडिन्य! तुम मूर्ख हो, इसीछे विलाप करते हो।

ऋणु,—

कोडीकरोति प्रथमं यथा जातमनित्यता। धात्रीव जननी पश्चात्तथा शोकस्य कः क्रमः?॥६२॥

सुनो—जैसे पहले प्राणिके उत्पन्न होते ही, अनिखता (नश्वरता) प्रहण करती है, वैसे ही पीछे धायके समान माता गोदमें खिलाती है, इसिलये इसमें शोककी कौनसी बात है ? ॥ ६२ ॥

क गताः पृथिवीपालाः ससैन्यवलवाहनाः ? । वियोगसाक्षिणी येषां भूमिरद्यापि तिष्ठति ॥ ६३ ॥

सेनाके चतुरंग बल तथा हाथी, घोड़े इत्यादिसे युक्त राजा कहाँ गये? जिन्होंके वियोगकी साक्षी देने वाली पृथ्वी आज तक वर्तमान है ॥ ६३ ॥ अपरं च,—

कायः संनिहितापायः संपदः पदमापदाम् । समागमाः सापगमाः सर्वमुत्पादि भङ्करम् ॥ ६४ ॥

और दूसरे-शरीरके संग नाश है, संपत्तियाँ विपत्तियोंका स्थान हैं, समागमके साथ वियोग है, और सब उत्पन्न होने वाली वस्तु नाश होने वाली हैं ॥ ६४॥,

प्रतिक्षणमयं कायः क्षीयमाणो न लक्ष्यते । आमकुम्भ इवाम्भःस्थो विशीर्णः सन् विभाव्यते ॥ ६५ ॥ यह शरीर क्षणक्षणमं घटता हुआ भी नहीं दीखता है, जैसा जलके मीतर घरा हुआ कचा घडा जलसे खाली हो जाता है तब जाना जाता है ॥ ६५ ॥ आसम्नतरतामेति मृत्युर्जन्तोर्दिने दिने । आघातं नीयमानस्य चध्यस्येच पदे पदे ॥ ६६ ॥ मारनेके लिये वधस्थानमें ले गये हुए वध्य पुरुषके समान मृत्यु प्राणियोंके

दिन पर दिन पास चली जाती है ॥ ६६ ॥

अनित्यं यौवनं रूपं जीवितं द्रव्यसंचयः। पेश्वयं प्रियसंवासो मुद्येत्तत्र न पण्डितः॥ ६७॥ यौवन, रूप, जीवन, द्रव्यका संचय, ऐश्वर्य तथा स्त्रीपुत्रादि प्यारोंसे बोल-चाल, रहना सहना, ये सब अनित्य हैं; इस लिए बुद्धिमानको चाहिये कि बह इनसे मोह न करें॥ ६७॥

यथा काष्ठं च काष्ठं च समेयातां महोदधौ। समेत्य च व्यपेयातां तद्वद्भृतसमागमः॥ ६८॥

जैसे समुद्रमें दो काष्टके लड्डे अपने आप बहते हुए चले जाते हैं और मिल कर फिर अलग हो जाते हैं इसी तरह (संसारमें) प्राणियोंका स्त्री, पुत्र, मित्रादि परिवारके साथ मिलना या जुदा होना होता है ॥ ६८ ॥

यथा हि पथिकः कश्चिच्छायामाश्चित्य तिष्ठति । विश्वम्य च पुनगच्छेत्तद्वसृतस्मागमः ॥ ६९ ॥

जैसे कोई मुसाफिर मार्गमें छायाका आसरा छे कर बैठ जाता है और आराम छे कर फिर चला जाता है वसा ही (इस दुनियामें स्त्री, पुत्र और मित्र वगैरह) प्राणियोंका समागम है ॥ ६९ ॥ अन्यश्च,—

पञ्चिमिनिंभिते देहे पञ्चत्वं च पुनर्गते । स्वां स्वां योनिमनुप्राप्ते तत्र का परिदेवना ? ॥ ७०॥

और दूसरे-पृथ्वी, जल, तेज, वायु, और आकाश इन पाँच तत्त्वोंसे देह बनी है, फिर अपनी अपनी योनिमें अर्थात पाँच तत्त्व पाँच तत्त्वोंमें मिल जाने पर उसमें क्या पछतावा है ? ॥ ७० ॥

यावन्तः कुरुते जन्तुः संबन्धान्मनसः प्रियान्। तावन्तोऽपि निखन्यन्ते हृदये शोकशङ्कवः ॥ ७१ ॥

प्राणी जितना मनको अच्छे लगने वाछे संबन्धोंको अर्थात् झेहकी गाँठोंको मजबूत करता है, उतनी ही हृदयमें शोककी कुठारें लगती हैं॥ ७१॥

नायमत्यन्तसंवासो लभ्यते येन केनचित्। अपि स्वेन शरीरेण किमुतान्येन केनचित्॥ ७२॥ किसी प्राणिको अपने शरीरका मी ऐसा बहुत काल तक साथ नहीं मिलता है, फिर दूसरों (पुत्रादिकों) से क्या आशा है १॥ ७२॥ अपि च.—

> संयोगो हि वियोगस्य संस्चयति संभवम् । अनतिक्रमणीयस्य जन्ममृत्योरिवागमम् ॥ ७३ ॥

और भी-जैसे जन्म अवस्य होने वाली मृत्युके आगमनको सूचना करता है वैसे ही संयोग अवस्य होने वाले वियोगको सूचना करता है ॥ ७३ ॥

> आपातरमणीयानां संयोगानां प्रियैः सह । अपथ्यानामिवाज्ञानां परिणामोऽतिदारुणः ॥ ७४ ॥

और अपथ्य अर्थात् हित नहीं करने वाली भक्ष्य वस्तुओंके समान क्षण-भर सुन्दर लगने वाले स्त्री-पुत्रादि प्रिय-जनोंके साथ मिलनेका अन्त बड़ा कष्टदायक होता है ॥ ७४॥

अपरं च,-

वजन्ति न निवर्तन्ते स्रोतांसि सरितां यथा। आयुरादाय मर्त्यानां तथा राज्यहनी सदा॥.७५॥

और भी, जैसे नदीके जलप्रवाह जाते हैं और फिर नहीं लौटते हैं, वैसे ही रात और दिन प्राणियोंकी आयुको लेकर प्रतिक्षणको चलेजाते हैं और लौटते नहीं हैं ॥ ७५॥

सुखाखादपरो यस्तु संसारे सत्समागमः। स वियोगावसानत्वादुःखानां धुरि युज्यते॥ ७६॥

संसारमें सज्जनोंका संग अत्यन्त मुख देने वाला है, परन्तु उस संयोगके अंतमें वियोग होनेसे वह सुख-दुःखोंके आगे जोड़ा बन जाता है, अर्थात् अन्तमें दुःख देने वाला होता है॥ ७६॥

अत एव हि नेच्छन्ति साधवः सत्समागमम्। यद्वियोगासिळूनस्य मनसो नास्ति मेवजम्॥ ७७॥

इसीसे विवेकी जन अच्छे लोगोंके समागमको नहीं चाहते हैं कि जिसके वियोगह्नपी तलवारसे कटे हुए मनकी औषध नहीं है ॥ ७७॥ सुरुतान्यपि कर्माणि राजिभः सगरादिभिः। अथ तान्येव कर्माणि ते चाऽपि प्रलयं गताः॥ ७८॥ सगर आदि राजाओंने अच्छे अच्छे कर्म यज्ञ वगैरह किये, फिर वे कर्म और वे राजा भी नाश हो गये॥ ७८॥

> संचिन्त्य संचिन्त्य तमुग्रदण्डं मृत्युं मनुष्यस्य विचक्षणस्य । वर्षाम्बुसिका इव चर्मबन्धाः

सर्वे प्रयत्नाः शिथिलीभवन्ति ॥ ७९ ॥

बढ़े दंख करने वाली मृत्युको बार बार सोच कर बुद्धिमान् मनुष्यके मी सब उपाय, बरसातमें भीगे हुए चमड़ेकी गाँठोंके समान ढीले पढ़ जाते हैं॥ ७९॥

यामेव रात्रिं प्रथमामुपैति
गर्भे निवासी नरवीरलोकः।
ततः प्रभृत्यस्बल्लितप्रयाणः
स प्रत्यहं मृत्युसमीपमेति॥ ८०॥

वीर पुरुष जिस पहली रातको गर्भमें आता है उसी दिनसे निरंतर गितसे वह निल्य मृत्युके पास सरकता जाता है ॥ ८० ॥ अतः संसारं विचारय । शोकोऽयमझानस्य प्रपञ्चः। इसिंदिये संसारको विचारो । यह शोक अज्ञानका पाखंड है । पदय,—

अज्ञानं कारणं न स्याद्वियोगो यदि कारणम्।

शोको दिनेषु गच्छत्सु वर्धतामपयाति किम् १॥८१॥
देखो,-जो वियोगही दुःखका कारण होता और अज्ञान कारण नहीं होता,
तो प्रतिदिन शोक बढ़ना चाहिये था, फिर भला घटता क्यों जाता है १
इसलिये अज्ञान ही शोकका मूल कारण है॥८१॥
तद्वचात्मानमनुसंघेहि।शोकचर्चा परिहर।
इसलिये इसमें आत्माको स्थिर करो, शोककी चर्चाको दूर करो;
यतः,---

अकाण्डपातजातानां गात्राणां मर्मसेदिनाम् । गाढशोकप्रहाराणामचिन्तैव महौषधिः'॥ ८२॥ क्योंकि-कुसमयमें गिरनेसे उत्पन्न हुए, शरीरके ममस्थानको विदारण करने वाले कठोर शोकके प्रहारोंकी चिंता नहीं करना ही बढ़ी औषि है ॥८२॥ ततस्तद्वचनं निदाम्य प्रबुद्ध इव काण्डिन्य उत्थायाव्रचीत्—'तद्वलमिदानीं गृहनरकवासेन। वनमेव गच्छामि।'
फिर उसका वचन सुन कर जागे हुएके समान उठके काँडिन्य बोला-'अव नरकके समान घरका रहना ठीक नहीं है, वनकोही जाता हूँ।

कपिलः पुनराह—

'वनेऽपि दोषाः प्रभवन्ति रागिणां गृहेऽपि पञ्चेन्द्रियनिग्रहस्तपः। अकुत्सिते कर्मणि यः प्रवर्तते निवृत्तरागस्य गृहं तपोवनम्॥ ४३॥

कपिल फिर बोला-प्रिमियोंको अर्थात् संसारके झगडोंमें फेंसे हुआंको वनमें भी दोव अर्थात् काम, कोघ, लोम, और मोहादिक होते हैं; घरमें भी पाँचों इन्द्रियोंका रोकना तपके समान है। और जो अच्छे काममें प्रकृत होता है और विषयादि रागोंको छोड़ देता है उसका घर ही तपोवन है। ८३॥

यतः,—

दुःखितोऽपि चरेद्धर्मं यत्र कुत्राश्रमे रतः। समः सर्वेषु भूतेषु न लिङ्गं धर्मकारणम्॥८४॥

क्योंकि-किसी आश्रममें अनुरक्त हो, दुःखी हो कर मी धर्मका आवरण करे और सब प्राणियोंमें समान श्लेह रक्खे; केवल सिर मुंडा कर गेरुए कपके आदि धारण वगैरह चिन्हही धर्मका कारण नहीं है ॥ ८४॥

उक्तं च,—

वृत्त्यर्थं भोजनं येषां संतानार्थं च मैथुनम्। चाक् सत्यवचनार्थाय दुर्गाण्यपि तरन्ति ते॥ ८५॥

औरमी कहा है-जिन मनुष्योंका केवल आजीविकाके लियेही भोजन है, संतान उत्पन्न करनेके लियेही मैथुन है और सत्य वचन बोलनेके लियेही बाणी है वे कठिन स्थानोंसेमी पार हो जाते हैं॥ ८५॥ तथा हि,—

आत्मा नदी संयमपुण्यतीर्थां सत्योदका शीलतटा दयोमिंः। तत्राभिषेकं कुरु पाण्डुपुत्र! न वारिणा शुध्यति चान्तरात्मा॥ ८६॥

जैसा कहा है कि हे युधिष्ठिर! इन्दियोंका संयमन (रोकना)ही जिसका पुण्यतीर्थं है, सल्यही जिसका जल है, शील जिसका किनारा है जीर दयाही जिसमें लहरियोंकी माला है, ऐसी आत्मारूपी नदीमें सान कर, क्योंकि केवल पानीसे (स्नान करनेसे) ही अंदरकी आत्मा शुद्ध नहीं हो सकती है।। ८६॥ विशेषतश्च,—

जन्ममृत्युजराच्याधिवेदनाभिरुपहुनम् । संसारमिममुत्पन्नमसारं त्यजतः सुखम् ॥ ८७ ॥

और विशेष करके —जन्म, मृत्यु, बुढ़ाया, रोग और शोक इनसे भरे हुए अखन्त असार इस संसारको छोड़ देने वाले मनुष्यको सुख है ॥ ८७ ॥ यतः.—

दुःखमेवास्ति न सुखं यसाचदुपलक्ष्यते । दुःखार्तस्य प्रतीकारे सुखसंज्ञा विधीयते'॥ ८८॥

क्योंकि-इस संसारमें दुःखही दुःख है सुख नहीं है कि जिस दुःखसे जो कुछ सुखकामी अनुभव होता है, पर दुःखसे पीड़ित मनुष्यके दुःख दूर होने परसे वह दुःखही सुख कहाता है'॥ ८८॥

कौण्डिन्यो जूते—'एवमेव।' ततोऽहं तेन शोकाकुलेन ब्राह्मणेन शप्तः—'यद्धारभ्य मण्डूकानां वाहनं भविष्यसि' इति। कपिलो जूते—'संप्रत्युपदेशासिहण्युभवान्। शोकाविष्टं ते हृद्यम्। 'कॉडिन्य बोला कि-'एंसेही है॥' तब उस शोकसे व्याकुल ब्राह्मणने मुझे शाप दिया—'आजसे लेकर तू में इकोंका वाहन होगा। 'कपिल बोला—'तुम अभी उपदेशको नहीं युन सकते हो। तुम्हारा चित्त शोकमें ह्वा हुआ है। तथापि कार्यं श्रणु,—

तोमी जो करना चाहिये सो सुनो ॥

सङ्गः सर्वातमंना त्याज्यः स चेत्यकुं न शक्यते । स सिद्धः सह कर्तव्यः सतां सङ्गो हि सेवजम्'॥ ८९॥ संग तो सर्वथा लागनाही चाहिये और जो वह नहीं होना जाय तो सजनोंके साथ संग करना चाहिये, क्योंकि साधुओंका संग सचमुचही औषधि है ॥ ८९॥ अन्यच,—

कामः सर्वात्मना हेयः स चेद्धातुं न शक्यते । स्वभार्या प्रति कर्तव्यः सैव तस्य हि मेषज्ञम्' ॥ ९० ॥ और दूसरे-रितकी इच्छामी सर्वथा छोड देनी चाहिये, और जो वह नहीं छूट सके तो अपनी स्त्रीके साथही करनी चाहिये, क्योंकि वही सचमुच उसकी जीषधि हैं ॥ ९० ॥

पतच्छुत्वा स कौण्डिन्यः किपलोपदेशामृतप्रशान्तशोकानलो यथाविधि दण्डम्रहणं कृतवान् । अतो ब्राह्मणशापान्मण्डूकान् वोद्धमत्र तिष्ठामिः अनन्तरं तेन मण्डूकेन गत्वा मण्डूकनाथस्य जालपादनाम्नोऽमे तत्कथितम् । ततोऽसावागस्य मण्डूकनाथस्त-स्य सर्पस्य पृष्ठमारूढवान् । स च सर्पस्तं पृष्ठे कृत्वा चित्रपदक्रमं बम्नाम । परेद्युश्चलितुमसमर्थे तं मण्डूकनाथोऽवदत्—'किमद्य भवान्मन्दगतिः ?' । सर्पा बृते—'देव! आहारविरहादसमर्थो-ऽसि ।' मण्डूकनाथोऽवदेत्—'अस्पदाश्च्या मण्डूकान् भक्ष्य ।' ततः 'गृहीतोऽयं महाप्रसादः' इत्युक्त्वा क्रमशो मण्डूकान् खादितवान् । अतो निर्मण्डूकं सरो विलोक्य मण्डूकनाथोऽपि तेन खादितः । अतोऽहं ब्रवीमि—"स्कन्धेनापि बहेच्छन्न्न्य' इत्यादि ॥ देव! यात्विदानीं पुरावृत्ताख्यानकथनम् । सर्वथा संघेयोऽयं हिरण्यगमों राजा संघीयतामिति मे मतिः ।' राजोवाच—'कोऽयं भवतो विचारः? यतो जितस्तावदयमसामिस्ततो यद्यसत्सेवया वसति तदास्ताम्; नो चेद्विगृह्यताम् ।'

यह मुन कर उस कीं िन्यने किपलके उपदेशक्षी अमृतसे शोकक्ष्मी अमिको शांत कर विधिपूर्वक दंड प्रहण कर लिया। इसलिये बाह्मणके शापसे मैंक्कोंको चढ़ा कर ले जानेके लिये यहां बैठा हूं। पीछे उस मेंदकने जा कर जालपाद नाम मेंदकोंके राजाके सामने वह बतान्त कहा. किर वह मेंदकोंका राजामी आ कर उस साँपकी पीठ पर चढ़ लिया। और वह सर्प उसे अपने पीठ पर बैठा कर विचित्र विचित्र चालोंसे फिरने लगा। दूसरे दिन चलनेके लिये असमर्थ संपंसे मेंद्रकोंके राजाने कहा-'आज तुम धीरे धीरे क्यों रेंगते हो ? सर्पने कहा-'महा-राज! खानेको नहीं मिलनेसे असमर्थ हूं.' मेंद्रकोंके खामीने कहा-'ह्मारी आज्ञासे मेंद्रकोंको खा लो।' फिर "यह महाप्रसाद मेंने प्रहण किया" यह कह कर वह कम कमसे मेंद्रकोंको खाने लगा। फिर मेंद्रकोंसे खाली सरोवरको देख कर मेंद्रकोंके राजाको मी खा लिया. इसलिये में कहता हूं, "शत्रुओंको मी कंधे पर चढ़ावे" इखादि. हे महाराज! अब पहले बृत्तान्तके कहनेको रहने दीजिए. सब प्रकारसे यह हिरण्यगर्भ राजा सिन्ध करने योग्य है, इसलिए मेरी समझमें तो सिन्ध कर लीजिये.' राजाने कहा-'यह तुम्हारा कैसा विचार है ? क्योंकि इसको तो हम जीत चुके हैं, फिर जो वह हमारी सेवाके लिये रहे तो मलेही रहे, नहीं तो युद्ध किया जाय.

अत्रान्तरे जम्बूद्वीपादागत्य शुकेनोक्तम्—'देव! सिंद्दलद्वीपस्य सारसो राजा संपति जम्बूद्वीपमात्रम्यावतिष्ठते।' राजा ससं-भ्रमं बूते—'किं किम् ?'। शुकः पूर्वोक्तं कथयति। गृभ्रः सगतमु-वाच—'साधु रे चक्रवाक मित्रन् सर्वेश्व! साधु।' राजा सको-पमाद्द—'आस्तां तावदयम्। गत्वा तमेव समूलमुन्मूलयामि।'

इसी अवसर वीच जम्बूद्वीपसे था कर तोतेने कहा—'महाराज! सिंहल-द्वीपका सारस राजा अब जम्बूद्वीपको घेरे हुये ढटा हुआ है।'राजा घवरा कर बोला—'क्या क्या ?' तोतेने पहिछी बात दुहरा कर कही। गिद्धने अपने मनमें सोचा कि 'धन्य है! अरे चकवे मंत्री सर्वज्ञ! तुहे धन्य है, धन्य है।' राजा दुंझला कर बोला—'इसे तो रहने दो। में जा कर उसीको जहसे नाश करूंगा.'

दूरदर्शी विद्यसाह—

'न दारन्मेघवत् कार्यं वृथैव घनगर्जितम् । परस्यार्थमनर्थे वा प्रकाशयति नो महान् ॥ ९१ ॥

दूरदर्शी हुँस कर बोला-'शरद्ऋतुके मेवके समान वृथा गंभीर गर्जना नहीं चाहिये, बड़े पुरुष शत्रुके अर्थको अथवा अनर्थको प्रकट नहीं करते हैं ॥ ९१ ॥ अपरं च,--

पकदा न विगृक्षीयाद्वहृत् राजाभिघातिनः । सद्पौऽप्युरगः कीटैर्वदुभिनीद्दयते ध्रुवम् ॥ ९२ ॥

और दूसरे-राजा एकही समय पर यहुतसे शतुओं से नहीं लड़े; क्योंकि, अहंकारी सर्पकोमी निश्चय करके बहुतसी (श्रुद) चीटियां मार डालती हैं ॥९२॥ देव ! किमिति विना संधानं गमनमस्ति ? यतस्तदास्मत्पश्चात्प्र-कोपोऽनेन कर्तव्यः।

है महाराज! विना मेल किये कैसे जाते हो? क्योंकि फिर हमारे जानेके बाद यह बड़ा कीप करेगा.

अपरं च,—

योऽर्थतत्त्वमविश्वाय क्रोघस्पैव वशं गतः। स तथा तप्यते मूढो ब्राह्मणो नकुलाद्यथा'॥ ९३॥

और दूसरे-जो मूर्ख मनुष्य बातके मेदको न जान जर केवल कोधकेही वश हो जाता है वह वंसाही दुःस पाता है जैसा नेवलेसे ब्राह्मण दुःस्वी हुआ'॥ ९३॥

राजाह—'कथमेतत् ?'। दूरदर्शी कथयति— राजा बोला-'यह कथा कैसी है ? दूरदर्शी कहने लगा।—

#### कथा १३

## [ माधव ब्राह्मण, उसका बालक, नेवला और साँपकी कहानी १३ ]

'अस्त्युज्जयिन्यां माघवो नाम विषः। तस्य ब्राह्मणी प्रस्तत-बालापत्यस्य रक्षार्थं ब्राह्मणमवस्थाप्य स्नातुं गता । अथ ब्राह्म-णाय राज्ञः पार्वणश्राद्धं दातुमाह्मनमागतम्। तच्छुन्वा ब्राह्मणः सहजदारिद्यादिनतयत्—'यदि सत्वरं न गच्छामि तदाऽन्यः कश्चिच्छुत्वा श्राद्धं प्रहीष्यति।

'उज्जयिनी नगरीमें माघव नाम ब्राह्मण रहता था । उसकी ब्राह्मणीके एक बालक हुआ । वह उस बालककी रक्षाके लिये ब्राह्मणको बैठा कर नहानेके छिये गई। तव ब्र'द्याणके लिये राजाका पार्वणश्राद्ध करनेके लिये घुलावा आया. यह सुन कर ब्र ह्याणने जन्मके दरिद्री होनेसे सोचा कि 'जो मैं शीघ्र नहीं जाऊं तो दूसरा कोई सुन कर श्राद्धका आमंत्रण ब्रहण कर लेगा.

यतः,—

आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः। क्षित्रमिकयमाणस्य कालः पिवति तद्रसम्॥ ९४॥

क्योंकि--शीघ्र नहीं किये गये-लेने, देने और करनेके-कामका रस समय पी लेता है ॥ ९४ ॥

किंतु वालकस्यात्र रक्षको नास्ति, तिर्कं करोमि ? यातु, चिर-कालपालितमिमं नकुलं पुत्रनिविशेषं बालकरक्षायां व्यवस्थाप्य गच्छामि ।' तथा छत्वा गतः । ततस्तेन नकुलेन वालकसमीपमा-गच्छन् कृष्णसपौं दृष्ट्वा व्यापाद्य कोपात्खण्डं खण्डं कृत्वा खादितः । ततोऽसौ नकुलो ब्राह्मणमायान्तमवलोक्य रक्त-विलिसमुखपादः सत्वरमुपागम्य तद्यरणयोर्जुलोठ । ततः स विप्रस्तथाविधं तं दृष्ट्वा 'वालकोऽनेन खादितः' इत्यवधार्य नकुलं व्यापादितवान् । अनन्तरं यावदुपस्त्यापत्यं पश्यति ब्राह्मण-स्तावद्वालकः सुस्थः सपश्च व्यापादितस्तिष्ठति । ततस्तमुपकारकं नकुलं निरीक्ष्य भावितचेताः स परं विषादमगमत् । अतोऽहं व्रवीमि—"योऽर्थतत्त्वमविद्याय" इत्यादि ॥

परन्तु बालकका यहां रक्षक नहीं है, इसिलये क्या करूं ! जो हो, बहुत दिनोंसे पुत्रसेमी अधिक पाले हुये इस नेवलेको पुत्रकी रक्षाके लिये रख कर जाता हूं। ' वसा करके चला गया. फिर वह नेवला वालकके पास आते हुए काले साँपको देख कर, उसे मार कोपसे दुकड़े दुकड़े करके (मार कर) खा गया। फिर वह नेवला ब्राह्मणको आता देख लोहूसे भरे हुए मुख तथा पैर किये शीघ पास आ कर उसके चरणों पर लोट गया. फिर उस ब्राह्मणने उसे वैसा देख कर "इसने बालकको खा लिया है" ऐसा समझ कर नेवलेको मार डाला. पीछे ब्राह्मणने जब बालकके पास आ कर देखा तो बालक आनंदमें है और सर्प मरा हुआ पड़ा है। फिर उस उपकारी नेवलेको देख कर मनमें घवरा कर बढ़ा दुःखी हुआ; इसिल्ये में कहता हूं, "जो बातके मेदको न जान कर" इस्मादि.

अपरं च,—

कामः कोधस्तथा मोहो लोभो मानो मदस्तथा।
पश्चर्ममृत्युजेदेनमासिंस्त्यक्ते सुखी नृपः'॥९५॥
और दूसरे—काम, कोध, मोह, लोभ, अहंकार, तथा मद उन छः वार्तोको
छोडं देना चाहिये, और इनके त्यागनेसे ही राजा सुखी होता है'॥९५॥
राजाह—'मन्त्रिन् ! एष ते निश्चयः?' मन्त्री त्रूते—'प्यमेव।
राजा बोला-'हे मंत्री! यह तेरा निश्चय हैं ? मंत्रीने कहा-'हां, ऐसाही है।

यतः,--

स्मृतिश्च परमार्थेषु वितकों ज्ञाननिश्चयः।
दिवा मन्त्रगृतिश्च मन्त्रिणः परमो गुणः॥ ९६॥
क्योंकि-धर्मके तत्त्वोंमें सरण, विवेक, वृद्धिकी स्थिरता, दृढता, और मंत्रको
ग्रा रखना ये मंत्रीके मुख्य गुण हैं॥ ९६॥
तथा चः—

सहसा विद्धीत न किया-मविवेकः परमापदां पदम् । वृणुते हि विसृश्यकारिणं गुणलुब्धाः स्वयमेव संपदः॥ ९७॥

औरमी कहा है-एकाएक विना विचारे कोई काम न करना चाहिये, क्योंकि अविवेक याने विवेकका न होना आगत्तियोंका मुख्य स्थान है. और गुणको चाहने वाली संपत्तियां विचार कर करने वाले(सदसिद्वेकी पुरुष)के पास आपसे आप चली आती हैं॥ ९७॥

तद्देव ! यदिदानीमसम्बद्धचनं क्रियते तदा संधाय गम्यताम् । इसिलये हे महाराज ! जो अब मेरी बात मानों तो मेल करके चिलए । यतः,—

यद्यप्युपायाश्चरवारो निर्दिष्टाः साध्यसाघने । संख्यामात्रं फलं तेषां सिद्धिः साम्नि व्यवस्थिता'॥ ९८॥ क्योंकि-यद्यपि मनोरथके सिद्ध करनेमें चार उपाय (साम, दाम, दंड और मेद) कहे हैं तथापि उन उपायोंका फल, केवल गिनतीही है परन्तु कार्यका साधन मेलमें रहता है, अर्थात् मेलसेही कार्य बन जाता है ॥ ९८॥ राजाह—'कथमेवं संमवति ?'! मन्त्री बूते—'देव ! सत्वरं भवि-ष्यति ।

यह छन कर राजा बोला-'ऐसा कैसे हो सकता है ?' मंत्रीने कहा-'महा-राज ! श्रीघ्र हो जायगा ।

पश्य,—

अक्षः सुस्रमाराध्यः सुस्रतरमाराध्यते विशेषक्षः। क्षानलवदुर्विदग्धं ब्रह्मापि नरं न रक्षयति॥ ९९॥

क्योंकि—मूर्ख सहजमें मिलाने योग्य है, और अधिक बुद्धिमान् औरमी सहजमें प्रसन्न कर लिया जा सकता है परन्तु थोबेही ज्ञानसे अभिमानी मनुष्यको ब्रह्मामी प्रसन्न नहीं कर सकता है ॥ ९९ ॥

विशेषतश्चायं धर्मक्षो राजा सर्वक्षो मन्त्री च। ज्ञातमेतन्मया पूर्वं मेघवर्णवचनात्तत्कृतकार्यसंदर्शनाच ।

स्रोर विशेष करके यह राजा धर्मशील स्रोर मंत्री सर्वज्ञ है। मैंने यह पहलेही मेघवर्णकी बातसे स्रोर उनके किये हुए कार्योंके देखनेसे जान लिया था.

यतः,—

कर्मानुमेयाः सर्वत्र परोक्षगुणवृत्तयः । तस्मात् परोक्षवृत्तीनां फलैः कर्मानुमाव्यते'॥ १००॥

क्योंकि—सर्वत्र परोक्षमें गुणोंसे युक्त अर्थात् अपने गुणोंको नहीं प्रकट करने वाले पुरुष कमसे जाने जाते हैं। इसलिये जिनका आकार और हृदयका भाव छुपा हुआ है ऐसे महार पुरुषोंको कमके बलसे निश्चय करें।। १००॥ राजाह—'अलमुत्तरोत्तरेण। यथाभिप्रेतमनुष्ठीयताम्।' एतन्मन्त्रायत्वा गुभ्रो महामन्त्री 'तत्र यथाई कर्तव्यम्।' इत्युक्त्वा दुर्गान्थ्यत्वा गुभ्रो महामन्त्री 'तत्र यथाई कर्तव्यम्।' इत्युक्त्वा दुर्गान्थ्यत्वा चित्ता। ततः प्रणिधि बक्तेनागत्य राह्मो हिरण्यगर्भस्य निवेदितम्—'देव! संधि कर्तु महामन्त्री गृभ्रोऽस्रत्समीपमाग्चछत्।' राजहंसो बृते—'मन्त्रिन्! पुनः संबन्धिना केनचिदन्त्राग्नत्व्यम्।' सर्वद्मो विद्यसाह—'देव! न राङ्कास्पदमेतत्। यतोऽसौ महारायो दूरदर्शी। अथवा स्थितिरियं मन्दमतीनाम्। कदाचिच्छक्कैव न क्रियते, कदाचित्सर्वत्र राङ्का।

राजा बोला-'इस उत्तर प्रत्युत्तरको रहने दो। जो करना है सो कीजिये.' यह परामर्श करके महामंत्री गिद्ध "इसमें जो उचित होगा, सो किया जायगा" यह कह कर गढ़के अंदर चला गया। फिर दूत बगुलेने आ कर राजा हिरण्यगर्भसे निवेदन किया कि 'महाराज! महामंत्री गिद्ध हमारे पास मेल करनेके लिये आया है.' राजहंसने कहा—'हे मंत्री! फिर किसी न किसी संबन्धसे यहां आया होगा.' सर्वेज्ञ हँस कर बोला—'महाराज! यह शंकाका स्थान नहीं है. क्योंकि यह दूरदर्शी बना सज्जन है। अथवा ऐसा मन्दबुद्धियोंका नियम है कि कमी तो शंका नहीं करते हैं, कमी सर्वेत्र शंका करते हैं। तथा हि.—

सरिस बहुश्स्ताराच्छाये क्षणात्परिवञ्चितः कुमुद्दविटपान्वेषी हंसो निशास्त्रविचक्षणः। न दशति पुनस्ताराशङ्की दिवापि सितोत्पर्लं कुहुकचिकतो लोकः सत्येऽप्यपायमपेक्षते।। १०१॥

कुमुदिनीको हूंढने वाला चतुर इंस रातको धरोवरमें बहुतसे तारोंकी परछा-ईसे क्षणभर ठगा हुआ (अर्थात् तारोंकी परछाईको कुमुदिनी जान कर) दिनमेंसी तारोंकी शंकासे फिर श्वेतकमलोंको नहीं छेता है, जैसे छलसे छला गया संसार सल्पोंसी बुराईकी शंका करता है ॥ १०१ ॥

> दुर्जनदृषितमनसः सुजनेष्वपि नास्ति विश्वासः। बालः पायसदग्घो दृष्यपि फुत्कृत्य भक्षयति॥ १०२॥

दुष्टोंसे छले हुए चित्त वाळे मनुष्यका सज्बनोंमेंसी विश्वास नहीं रहता है जैसे क्षीरसे जला हुआ बालक दहीकोमी सचयुच फूंक देकर कर खाता है॥ १०२॥

तद्देव ! यथाशिक तत्पूजार्थं रत्नोपहारादिसामग्री सुसर्ज्ञीकिय-ताम् ।' तथानुष्ठिते सति स गृश्रो मन्त्री दुर्गद्वाराश्वकवाकेणोप-गम्य सत्कृत्यानीय राजदर्शनं कारितो दत्तासने चोपविष्टः । चक्र-वाक उवाच—'युष्मदायत्तं सर्वम् । स्वेच्छ्योपभुज्यतासिदं राज्यम् ।' राजहंसो बूते—'एवमेव ।' दूरदर्शो कथयति—'एव-मेवैतत् । क्विंत्विदानीं बहुपपञ्चवचनं निष्प्रयोजनम् । इसिलिये महाराज! शक्तिके अनुसार उसके सत्कारके लिये रह्नोंकी मेट आदि सामग्री अच्छे प्रकारसे तयार कीजिये। फिर ऐसा करने पर उस गिद्ध मंत्रीको गढ़के द्वारसे चक्रवेने पास जा कर आदरपूर्वक लिवा ला कर राजाका दर्शन कराया. और वह दिये हुए आसन पर बैठ गया। फिर चकवा बोला—'सब जुम्हारे आधीन है। अपनी इच्छानुसार इस राज्यको भोगिये।' राजहंसने कहा—'हां, ठीक है।' दूरदशां बोला—'हां, यह ऐसेही हो। परन्तु अब बहुत प्रमुक्ती बात वृथा है.

यतः,—

लुब्धमर्थेन गृह्वीयात् स्तब्धमञ्जलिकमेणाः । सूर्खे छन्दानुरोधेन याथातथ्येन पण्डितम् ॥ १०३॥

क्योंकि-लोसीको धनसे, अभिसानीको हाथ जोड़ कर, मूर्खको उसका सनोरथ पूरा करके और पण्डितको सच सच कह कर वशमें करना चाहिये॥ १०३॥

अन्यच,-

सङ्गावेन् हरेन्मित्रं संभ्रमेण तु वान्धवान् ।

स्त्री-शृत्यो व्यानमानाभ्यां दाक्षिण्येनेतराञ्जनान् ॥ १०४॥ और द्सरे-बिनयसे मित्रको, मीठी वातोंसे बांधवोंको, दान तथा मानसे स्त्री और सेवकोंको तथा चतुरतासे अन्य लोगोंको वश्में करना चाहिये ॥१०४॥ तदिवानीं संधाय गम्यताम् । महाप्रतापश्चित्रवर्णो राजा ।' चक्कि व्याको स्त्रे—'यथा संधानं कार्यं तद्युच्यताम् ।' राजहंसो स्त्रे—'कति प्रकाराः संधीनां संभवन्ति ?'

इसलिये अब मेलके लिये चलिये, चित्रवर्ण राजा वहा प्रतापी है। चक्वा बोला-'जैसे मेल करना चाहिये सोभी तो कहिये।' राजहंस बोला-'संधियां कितने प्रकारकी हैं?'

गृध्रो बूते—'कथयासि, श्रूयताम्,—

गिद्ध बोला-'कहता हूं। सुनिये,-

बलीयसाऽभियुक्तस्तु नृपो नान्यप्रतिक्रियः। आपन्नः संधिमन्विच्छेत् कुर्वाणः कालयापनम्॥ १०५॥ सबल शत्रुके साथ जिसने युद्ध कर रक्खा है और संधिको छोष सौर कोई जिसका उपाय नहीं, ऐसी आपित्तमें गिर कर समय व्यतीत करते हुये राजाको संधिकी प्रार्थना करनी चाहिये॥ १०५॥

कपाल उपहारश्च संतानः संगतस्तथा । उपन्यासः प्रतीकारः संयोगः पुरुषान्तरः ॥ १०६ ॥

और कपाल, उपहार, संतान, संगत, उपन्यास, प्रतीकार, संयोग, पुरुषां-तर, ॥१०६॥

अद्दप्टनर आदिए आत्मादिए उपग्रहः। परिक्रयस्तथोच्छन्नस्तथा च परभूषणः॥ १०७॥

अदृष्टनर, आदिष्ट, आत्मादिष्ट, उपग्रह, परिक्रय, उच्छन्न, और पर-भूषण, ॥ १०० ॥

स्कन्धोपनेयः संधिश्च षोडशैते प्रकीर्तिताः । इति षोडशकं प्राहुः संधि संधिविचक्षणाः ॥ १०८ ॥ स्कंधोपनेय, यह सोलह प्रकारकी संधि कही गई है और संधिके जानने वाले इन्होंको सोलह संधि करते हैं ॥ १०८ ॥

> कपालसंधिविंज्ञेयः केवलं समसंधितः। संप्रदानाद्भवति य उपहारः स उच्यते॥ १०९॥

केवल समान वालेके साथ मेल करनेको "कपालसंधि" कहते हैं, और जो धन देनेसे होती है वह "उपहारसंधि" कहलाती है ॥ १०९ ॥

> संतानसंधिर्विज्ञेयो दारिकादानपूर्वेकः। सद्भिस्तु संगतः संधिर्मेत्रीपूर्वे उदाहृतः॥ ११०॥

कन्यादान देनेसे जो हो उसे "सन्तानसंधि" जाननी चाहिये और सज्जनोंके साथ मित्रतापूर्वक मेल करनेको "संगतसंधि" कहते हैं ॥ ११० ॥

> यावदायुःप्रमाणस्तु समानार्थप्रयोजनः । संपत्तौ वा विपत्तौ वा कारणैयों न भिद्यते ॥ १११ ॥

जितना अवस्थाका प्रमाण है, तब तक समान धनसे युक्त रहे और संपत्ति या विपत्तिमें अनेक कारणोंसेमी नहीं दूटे ॥ १११ ॥

हि॰ १७

संगतः संघिरेवायं प्रकृप्टत्वात् सुवर्णवत् । तथाऽन्यैः संधिकुरालैः काञ्चनः स उदाहृतः ॥ ११२ ॥ वह संगतसंघि परमोत्तम होनेसे स्वर्णके समान है और दूसरे संघि जानने बालोंने इसको "कांचनसंघि" कही है, अर्थात् सुवर्णके समान, नम मलेही जाय परन्तु टूटती नहीं है ॥ ११२ ॥

आत्मकार्यस्य सिद्धिं तु समुद्दिश्य क्रियेत यः । स उपन्यासकुशलैरुपन्यास उदाहृतः ॥ ११३ ॥ अपना काम निकालनेके अभिश्रायसे जो की जाती है, उसे नीति जानने बाळे "उपन्यावसंधि" कहते हैं ॥ ११३ ॥

मया ऽस्योपकृतं पूर्वं ममाण्येष करिष्यति । इति यः क्रियते संधिः प्रतीकारः स उच्यते ॥ ११४ ॥ मैंने पहळे इसका उपकार किया है, यहमी भविष्यमें मेरे उपर उपकार करेगा; इस हेतुसे जो संधि की जाती है उसे "प्रतीकारसंधि" कहते हैं ॥ ११४ ॥

उपकारं करोम्यस्य ममाप्येष करिष्यति । अयं चाऽपि प्रतीकारो रामसुश्रीवयोरिव ॥ ११५ ॥ और मैं इसका उपकार करता हूं यहमी मेरा करेगा यहमी दूसरे प्रकारकी राम-सुग्रीव जैसी "प्रतीकारसंधि" है ॥ ११५ ॥

पकार्थो सम्यगुद्दिश्य क्रियां यत्र हि गच्छति । सुसंहितप्रमाणस्तु स च संयोग उच्यते ॥ ११६ ॥ जहां एक्ही प्रयोजनके करनेके लिये दृढ प्रमाणींसे युक्त संधि होती है, उसको "संयोगसंधि" कहते हैं ॥ ११६ ॥

आवयोर्योधमुख्यैस्तु मदर्थः साध्यतामिति । यस्मिन्पणस्तु क्रियते स संधिः पुरुषान्तरः ॥ ११७ ॥ इम दोनोंके मुख्य योद्धा लोग इमारा कार्यसाधन करे; ऐसी जिसमें प्रतिज्ञा की जाती है वह "पुरुषांतरसंधि" है ॥ ११७ ॥

त्वयैकेन मदीयोऽर्थः संवसाध्यस्त्वसाविति । यत्र शत्रुः पणं कुर्यात् सोऽद्यपुरुषः स्मृतः ॥ ११८॥ स्रोर केवल तुसेही मेरे कामको अच्छी तरह कर देना चाहिये; ऐसी प्रतिज्ञा जिस संधिमें शत्रु करे ्वसे "अदष्टपुरुषसंधि" कहते हैं ॥ ११८॥ यत्र भूम्येकदेशेन पणेन रिपुर्क्जितः । संधीयते संधिविद्धिः स चादिए उदाहृतः ॥ ११९ ॥ जहाँ राज्यका एक भाग देनेके पणसे बलवान् शत्रुके साथ जो संधि की जाती है, उसको संधि जानने वाले "आदिष्टसंधि" कहते हैं ॥ १९९ ॥

> स्वसैन्येन तु संधानमात्मादिष्ट उदाहृतः। क्रियते प्राण्यसार्थं सर्वदानादुपप्रहः॥ १२०॥

अपनी सेनाके साथ जो संधि करता है वह "आत्मादिष्टसंधि" है और जो अपनी रक्षाके लिये सर्वस्व दे कर की जाती है वह "उपप्रहसंधि" है॥ १२०॥

कोशांशेनार्धकोशेन सर्वकोशेन वा पुनः। शिष्टस्य प्रतिरक्षार्थं परिकय उदाहतः॥ १२१॥

जो कोशसे कुछ भाग, आधे कोशसे या संपूर्ण कोशसे सज्जन मंत्रीकी रक्षाके लिये की जाती है वह ''परिकयसंधि'' कही गई है ॥ १२१॥

> भुवां सारवतीनां तु दानादुच्छिन्न उच्यते । भूम्युत्थफलदानेन सर्वेण परभूषणः ॥ १२२ ॥

सारविती अर्थात अन्नसे पूर्णा भूषिके देनेसे जो हो उसे "उच्छिन्नसंधि" कहते हैं और भूमिमें उपजे हुए संपूर्ण फलके देनेसे जो हो उसे "परभूषणसंधि" कहते हैं ॥ १२२ ॥

परिच्छिन्नं फलं यत्र प्रतिस्कन्धेन दीयते। स्कन्धोपनेयं तं प्राहुः संधिं संधिविचक्षणाः॥ १२३॥

और जिसमें खेतसे लाया हुआ और खच्छ किया हुआ अन कंधोंके ऊपर लिख ले जा कर दिया जाता है, संधि जानने वाले उसको "स्कन्धोपनेयसंधि" कहते हैं ॥ १२३ ॥

परस्परोपकारस्तु मैत्री संवन्धकलथा। उपहारश्च विज्ञेयाश्चत्वारश्चैव संधयः॥१२४॥

परस्पर आपसमें उपकार, मित्रता, संबन्ध तथा मेट येमी चार प्रकारकी संघि जाननी चाहिये॥ १२४॥

> एक प्वोपहारस्तु संधिरेव मतो मम । उपहारविभेदास्तु सर्वे मैत्र्यविवार्जेताः ॥ १२५ ॥

केवल उपहार अर्थात् मेटही एक उपहार संधि है, यही मुसे संमत है, और उपहारसे भिन्न अन्य सब प्रकारकी संधियां मित्रतासे रहित है ॥ १२५॥

अभियोक्ता बलियस्त्वादलब्ध्वा न निवर्तते । उपहाराहते तसात् संघिरन्यो न विद्यते' ॥ १२६॥

और चढ़ाई करके युद्धके लिये आने वाला शत्रु बलवान होनेसे योहाभी धन विना लिये नहीं लौटता है इसलिये उपहारको छोड़ दूसरे प्रकारकी संधि नहीं हैं। १२६॥

राजाह—'भवन्तो महान्तः पण्डिताश्च । तदत्रास्माकं यथा-कार्यमुपदिइयताम् ।' मन्त्री ब्रूते—'आः ! किमेवमुच्यते ?।

राजा बोला-'आप लोग तो वहें पण्डित हैं। इसलिये हमको जो करना चाहिये सो आज्ञा कीजिये।' मंत्री बोला-'अजी! आप क्या कहते हैं?।

> माधिव्याधिपरीतापादच श्वो वा विनाशिने। को हि नाम शरीराय धर्मापेतं समाचरेत्?॥१२७॥

मनका संताप, रोग और पुत्रादिक वियोगसे उत्पन्न हुआ हेश इनसे आज अथवा कल याने किसीभी क्षणमें विनाश पाने वाले शरीरके लिये कौनसा मनुष्य धर्मरहित आवरण करेगा? ॥ १२७॥

जलान्तश्चनद्रचपलं जीवितं खलु देहिनाम् । तथाविधमिति झात्वा शश्वत् कल्याणमाचरेत् ॥१२८॥ देहधारियोंका जीवन निश्चय करके पानीमें दिखनेवाले चन्द्रमाका प्रतिबिंबके समान चंचल है ऐसा इसे जान कर सर्वदा कल्याणका आचरण करना चाहिये॥ १२८॥

> मृगतुःणासमं वीक्ष्य संसारं क्षणभङ्करम् । सज्जनैः संगतं कुर्याद्धर्माय च सुखाय च ॥ १२९॥

मृगतृष्णाके समान क्षणमंगुर संसारको विचार कर धर्म और सुखके लिये सज्जनोंक संग मेल करना चाहिये॥ १२९॥

तनमम संमतेन तदेव कियताम्।

इसिछिये मेरी समझसे वही करिये।

यतः,— अश्वमेधसहस्राणि सत्यं च तुलया कृतम् । अश्वमेधसहस्राद्धि सत्यमेवातिरिच्यते ॥ १३० ॥ क्योंकि—सहस्र अश्वमेध यज्ञ और सल, तराज्में रस कर तोछे गये तो सचमुच सहस्र अश्वमेधसे सलहीका पलदा भारी रहा ॥ १३०॥

अतः सत्याभिधानदिव्यपुरःसरमप्यनयोर्भूपालयोः काञ्चनामि-धानसंधिर्विधीयताम्।' सर्वेशो बूते—'प्वमस्तु।' ततो राज-द्वंसेन राशा वल्लालंकारोपद्दारैः स मन्नो दूरदर्शो पूजितः, प्रहृष्ट-मनाश्चक्रवाकं गृहीत्वा राश्चो मयूरस्य संनिधानं गतः। तत्र चित्र-वर्णेन राशा सर्वेशो गृध्रवचनाद्वहुमानदारपुरःसरं संभाषितस्त-थाविधं संधि सीकृत्य राजदंससमीपं प्रस्थापितः। दूरदर्शी बूते—'देव! सिद्धं नः समीहितम्। इदानीं सस्थानमेव विन्ध्या-चलं व्यावृत्त्य प्रतिगम्यताम्। अथ सर्वे सस्थानं प्राप्य मनोभि-लिषतं फलं प्राप्नविन्नति।

इसलिये सल्य वचनको स्वीकार करके इन दोनों राजाओं को कांचन नाम संधि करनी चाहिये.' सर्वज्ञ बोला—'यही ठीक है.' फिर राजहंसराजाने वस्न सौर अलंकारों की मेटसे उस मंत्री दूरदर्शीं का सरकार किया. और वह प्रसक्षचित्त हो कर चक्रवाकको छे कर राजा मयूरके पास गया. और वहां गिद्धके वचनसे चित्रवर्ण राजा बढ़े आदरसरकारपूर्वक सर्वज्ञसे बोल और उसी प्रकारकी अर्थात् कांचननाम संधिको स्वीकार करके राजहंससे विदा हुआ। दूरदर्शी बोला—'महाराज! हमारा मनोरथ सिद्ध हुआ, अब अपने स्थान विंच्याचलकोही लोट कर चलना चाहिये. फिर समीने अपने अपने स्थान पर पहुंच कर मनोवांछित फल पाया.

विष्णुदार्मणोक्तम्—'अपरं किं कथयामि ? कथ्यताम् ।' राजपुत्रा ऊचुः—'तव प्रसादाद्राज्यव्यवहाराङ्गं ज्ञातम् । ततः सुखिनो भूता वयम्।'

विष्णुशर्माने कहा-'और क्या कहूं ? किह्ये।' राजपुत्र बोले-'आपके प्रसादसे राज्यके व्यवहारका अंग (राजनीति) जाना । और उसीसे हम सुखी हुये।

विष्णुरार्मोवाच—'यद्यप्येवं तथाप्यपरमपीदमस्तु,— तब विष्णुशर्मा बोले—'यद्यपि ऐसा है तथापि यह और हो,— संधिः सर्वमही भुजां विजयिनामस्तु प्रमोदः सदा सन्तः सन्तु निरापदः सुकृतिनां कीर्तिश्चिरं वर्धताम् । नीतिर्वारविलासिनीव सततं वक्षः खले संख्यिता वक्त्रं चुम्बतु मन्त्रिणामहरहर्भूयानमहानुत्सवः'॥ १२१॥

विजयशील राजाओं को संधि सदा प्रसन्न करने वाली हो, सज्जन मनुष्य विपत्तिरहित हों, सत्कर्म करने वालोंका यश बहुत काल तक बढ़े, नीति वेश्याके समान सर्वदा मिन्त्रियोंके हृदय पर शोभायमान रह कर मुखनुम्बन करती रहे अर्थात् मुख और हृदयमें निवास करे और प्रतिदिन अधिक आनन्द हो ॥१३१॥

अन्यचास्तु,—

यह और भी हो कि,---

प्रालेयाद्रेः सुतायाः प्रणयनिवसतिश्चन्द्रमौलिः स याव-द्यावलक्ष्मीर्मुरारेजलद् इव तिडन्मानसे विस्फुरन्ती। यावत् सर्णाचलोऽयं दवदहनसमो यस्य सूर्यः स्फुलिङ्ग-स्तावन्नारायणेन प्रचरतु रचितः संप्रहोऽयं कथानाम्॥१३२॥

जब तक चन्द्रशेखर महादेवजी हिमाचलकी कन्या पार्वतीजीके साथ स्नेहपूर्वक वसें, जब तक मेघमें विजलीके समान श्रीविष्णु भगवान्के हृदयमें लक्ष्मी निवास करे, और जब तक जिसके चिनगारीके समान सूर्य है ऐसा दावानलके समान मेहपर्वत स्थित रहे तब तक नारायणपण्डितका बनाया हुआ यह कथाओंका संप्रह प्रचलित रहे ॥ १३२ ॥

अपरं च,—

श्रीमान् धवलचन्द्रोऽसौ जीयात् माण्डलिको रिपून्। येनायं संग्रहो यत्नालेखयित्वा प्रचारितः॥ १३३॥

और यह चक्रवर्ती श्रीमान् राजा धवलचन्द्र शत्रुओंको पराजित करें, कि जिन्होंने यह संग्रह यत्न पूर्वक लिखवा कर प्रचार किया ॥ १३३ ॥ इति ॥

पं॰ रामेश्वरभट्टका किया हुआ हितोपदेशप्रंथके संधिप्रकरण चतुर्थं भागका भाषा अनुवाद समाप्त हुआ. ग्रुभम्.

समाप्तोऽयं हित्तेपदेशः।

## परिशिष्ट पहला परीक्षाप्रश्नपत्रसंग्रहः

# Bengal Sanskrit Association प्रथमपरीक्षा १९४७

अधस्तनेषु सन्दर्भेषु द्वयोरनुवादो मातृभाषया कार्यः—

(१) अनन्तरं स सिंहो यदा कदाचिदिष मूषिकशब्दं न ग्रुश्राव तदोपयोगाभावात् तस्य बिडालस्याहारदाने मन्दादरो बभूव । ततोऽसादा-हारविरहादुर्वलो दिधकणोंऽवसन्नो बभूव ।

(२) तत्र करपत्रविदार्थमाणकाष्ठस्तम्भस्य कियद्रविदीर्णस्वण्डद्वयस्य मध्ये कीलकः सूत्रधारेण निहितः। तत्र च वनवासी महान् वानरस्याः कीडनार्थमागतः। तेष्वेको वानरः कालप्रेरित इव तं कीलकं हस्ताभ्यां भृत्वोपनिष्टः।

(३) एतचिन्तियत्वा सञ्जीवक आह—भो मित्र! कथमसौ मां जिघां-सुरिति ज्ञातन्यः? । दमनको बूते—यदासौ स्तन्धकर्णः समुद्धतलाङ्ग्लः समुद्धतचरणो विकृतास्यस्त्वां पश्यति, तदा त्वमिष स्वविक्रमं दर्शियव्यसि ।

(क) स्थान एव नियोज्यन्ते मृत्याश्राभरणानि च।
 न हि चूडामणिः पादे नूपुरं शिरसा कृतम् ॥ १ ॥
 यस्मिन् जीवति जीवन्ति बहवः स तु जीवतु ।
 काकोऽपि किं न कुरुते चम्च्वा स्योदरपूरणम् ॥ २ ॥
 नाकाले म्रियते जन्तुर्विद्धः शरशतेरपि ।
 ङ्काप्रेणैव संस्पृष्टः प्राप्तकालो न जीवति ॥ ३ ॥
 न परस्यापवादेन परेषां दण्डमाचरेत् ।
 आरमनावगमं कृत्वा बक्षीयात् पूजयेत वा ॥ ४ ॥

समुछिखितक्षोकेषु द्वयोः सरखदेवभाषया व्याख्या कियताम् ।

(स) प्रथमप्रश्ने रेखाङ्कितपदेषु त्रयाणां सस्त्रं सन्धिविश्वेषः कार्यः। (ग) "चन्दवा" इति पदस्य चतुर्ध्यकवचने "परेषाम्" इति पदस्य र

प्रथमाबहुवचने परिवर्तनं कार्यम् ।

#### अथवा

"आत्मना" इति पदस्य सप्तम्येकवचने "शिरसा" इति पदस्य च अथमायहुवचने परिवर्तनं कार्यम् ।

- (घ) द्वितीयप्रश्ने "यसिन्" इत्यत्र "स्थान एव" इत्यत्र च कथं का विभिक्तः ?
  - ( रू ) अधोलिखितपदेषु त्रीणि सुत्राण्युक्षिल्य साध्यन्ताम्— निहितः; ग्रुश्राव; कुरुते; असौ; म्नियते ।

#### प्रथमपरीक्षा १९४८

- अघोलिखितेषु सन्दर्भेषु त्रयाणामनुवादो मातृभाषया कार्यः—
- (१) ततो दिनेषु गच्छत्सु स पक्षिशावकान् आक्रम्य स्वकोटरमानीय प्रत्यहं खादति । अथ येषामपत्यानि खादितानि तैः शोकार्तेर्विछएद्भिः इत-स्ततो जिज्ञासा समारब्धा । तत् परिज्ञाय मार्जारः कोटराश्विःसत्य बहिः पछायितः ।
- (२) अथ प्रभाते स क्षेत्रपतिर्जंगुडहस्तस्मदेशं गच्छन् काकेनावलोकि-तः। तमालोक्य काकेनोक्तम्—''सखे सृग! तमाल्मानं सृतवत् सन्दर्श्य वातेनोदरं प्रथित्वा पादान् स्तव्यीकृत्य तिष्ठ, अहं तव चक्षुषी चड्डवा किमपि विलिखामि। यदाहं शब्दं करिष्यामि तदा त्वसुत्थाय सत्वरं पलायिष्यसे।''
- (३) अथ कदाचिद्वसन्नायां रात्रावस्ताचलचूडावलम्बिन भगवति कुमु-दिनीनायके चन्द्रमसि, लघुपतनकनामा वायसः प्रबुद्धः कृतान्तमिव द्वितीय-मटन्तं व्याधमपश्यत् । तमवलोक्याचिन्तयत्—"अग्र प्रातरेवानिष्टदर्शनं जातं, न जाने किमनिममतं दर्शयिष्यति" इत्युक्त्वा तदनुसरणक्रमेण व्याकुलश्चलितः ।
- (४) ततो हिरण्यकश्च सर्वदापायशङ्कया शतद्वारं विवरं कृत्वा निवसित ।
  ततो हिरण्यकः कपोतावपातभयाञ्चिकतस्तूर्णी स्थितः । चित्रग्रीव
  उवाच—''सखे हिरण्यक! कथमस्मान् न सम्भावसे?''। ततो हिरण्यकस्तद्
  वचनं प्रस्यभिज्ञाय ससम्भ्रमं बहिनिःस्त्याव्यवीत्—आः! पुण्यवानिसा,
  प्रियसुहृन्मे चित्रग्रीवः समायातः।
  - शोकस्थानसङ्खाणि भयस्थानशतानि च ।
     दिवसे दिवसे मूदमाविशन्ति न पण्डितम् ॥ १ ॥
     शरीरस्य गुणानाञ्च दूरमत्यन्तमन्तरम् ।
     शरीरं क्षणविष्वंसि कस्पान्तस्थायिनो गुणाः ॥ २ ॥

विगुणेष्विप सस्वेषु दयां कुर्वनित साधवः।
न हि संहरते ज्योत्खां चन्द्रश्चाण्डाळवेदमनि ॥ ३ ॥
आपदां कथितः पन्या इन्द्रियाणामसंयमः।
तज्जयः सम्पदां मागों येनेष्टं तेन गम्यताम् ॥ ७ ॥
सर्वस्य हि परीक्ष्यन्ते स्वभावा नेतरे गुणाः।
अतीत्य हि गुणान् सर्वान् स्वभावो मूर्मि वर्तते ॥ ५ ॥

- (क) उल्लिखितश्लोकेषु त्रयाणां सरलसुरगिरा न्याख्या क्रियताम् ।
- (ख) प्रथमप्रभे रेखाङ्कितपदेषु पञ्चानां सस्त्रं सन्धिविश्वेषः कार्यः ।
- (ग) "वेश्मनि" इति पदस्य प्रथमैकवचने, "पन्थाः" इति पदस्य च चतुर्ध्येकवचने परिवर्तनं क्रियताम्

## मयवा

"चक्षुषी" इति पदस्य षष्ठीबहुवचने, "चन्द्रमिस" इति पदस्य च प्रथ-मैकवचने परिवर्तनं क्रियताम् ।

- (घ) प्रथमप्रक्ते "गच्छत्सु" इत्यत्र, "अनुसरणक्रमेण" इत्यत्र च कथं का विभक्तिः ?
  - (ङ) अधोलिखितेषु त्रीणि सूत्राण्युक्तिष्य साध्यन्ताम्— सन्दर्शः उत्थायः, जानेः, उक्त्वाः, प्रबुद्धः ।
    - ३. किं तावत् पण्डितलक्षणम् १ के तावद् दुःखमागिनः १

## अथवा

कस्तावद् बान्धवः ? के वा स्वर्गगामिनः ? मित्रलाभादुद्वय श्लोकद्वयं लिख्यतां चीमद्भिः ।

## प्रथमपरीक्षा १९४९

- १. अधोलिखितेषु सन्दर्भेषु त्रयाणामनुवादो मातृमाषया कार्यः—
- (क) सखे! सिवेशेषं पूजामसे विधेहि; यतोऽयं पुण्यकर्मणां धुरीणः कारुण्यरत्नाकरो सूर्यिकराजः। एतस्य गुणस्तुर्ति जिद्धासहस्रेण यदि सर्पराजः कदाचित् कर्तुं समर्थः स्यात्।
- ( ख ) अनेकगोमानुषाणां वधान्मे पुत्रा सृता दाराश्च । ततः केनिषद् धार्मिकेणाहमुपदिष्टः—दानधर्मादिकं चरतु भवानिति । तद्वुपदेशादिदानीमद्दं खानशीलो दाता वृद्धो गलितनखदन्तो न कथं विश्वासभूमिः ?

- (ग) इत्याकण्यं हिरण्यकः प्रहृष्टमनाः पुलकितः सञ्जवीत्—'साधु मित्र! साधु, अनेनाश्चितवात्सल्येन त्रैलोक्यस्यापि प्रभुत्वं त्विय युज्यते'। एवमुक्त्वा तेन सर्वेषां बन्धनानि छिन्नानि ।
- (घ) युष्मान् धर्मज्ञानरतान् विश्वासभूमय इति पक्षिणः सर्वे सर्वदा ममाग्रे प्रस्तुवन्ति । अतो भवन्यो विद्यावयोवृद्धेभ्यो धर्मे श्रोतुमिहागतः। भवन्तश्रैतादशा धर्मज्ञा यन्मामतिथिं हन्तुमुद्यताः।
- (ड) चित्राङ्गो जलसमीपं गत्वा सृतमिवात्मानं निश्चेष्टं दर्शयतु । काकश्च तस्योपरि स्थित्वा चक्कवा किमपि विलिखतु । नूनमनेन लुब्धकेन कच्छपं परिस्रज्य सृगमांसार्थिना सत्वरं तत्र गन्तन्यम् ।
- २. (क) (घ) चिह्नितप्रश्ने "विश्वासमूमयः" इत्यत्र "भवन्यः" इत्यत्र च कथं का विभक्तिः ?
- (ख) प्रथमप्रश्ने रेखाङ्कितपदयोः व्यासवाक्योछेखपूर्वकं समासनाम-निर्देशः क्रियताम्।
  - (ग) अधोलिखितेषु द्वयोः सूत्राण्युह्विस्य सन्धिविश्लेषः कार्यः— वन्धान्मे; सन्नववीत्; इत्याकण्ये ।
- (घ) चञ्च-शब्दस्य षध्येकवचने भूमि-शब्दस्य च सप्तम्येकवचने रूपाणि लिख्यन्ताम् ।
  - ३. अघोलिखितश्लोकेषु त्रयाणां सरलसुरगिरा व्याख्या क्रियताम्-
  - (१) अचिन्तितानि दुःखानि यथैवायान्ति देहिनाम् । सुखान्यपि तथा मन्ये दैवमत्रातिरिच्यते ॥
  - (२) सर्वाः सम्पत्तयस्तस्य सन्तुष्टं यस्य मानसम् । उपानद्गूढपादस्य सर्वो चर्मावृतेव भूः ॥
  - (३) अल्पानामिप वस्तूनां सहितः कार्यसाधिका । तृणोर्गुणत्वमापञ्चैर्वध्यन्ते मत्तदन्तिनः ॥
  - (४) प्राणा यथात्मनोऽभीष्टा भूतानामि ते तथा। आत्मौपम्येन भूतेषु दयां कुर्वन्ति साधवः॥
  - ४. अधोलिखितश्लोकस्य मातृभाषया सरलार्थो लिख्यताम्— शास्त्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खा यस्तु क्रियावान् पुरुषः स विद्वान् । सुचिन्तितञ्जीवधमातुराणां न नाममात्रेण करोस्परोगम् ॥

## परिशिष्ट दूसरा हितोपदेशकी श्लोकसूची।

|                        | g.   | ঞ্চী ০ |                            | 17.0    | স্ভা •     |
|------------------------|------|--------|----------------------------|---------|------------|
|                        | 5.   | -010   |                            | Ã۰      | م اش       |
| ्ञ.                    |      |        | अदेशस्थो हि रिपुणा         | २३३     | 88         |
| अकसाद्यवती वृद्धं      | ४९   | 909    | अधीतन्यवहारार्थं           | १६५     | 999        |
| अकाण्डपातजातानां 💮     | २४६  | 62     | अधोऽधः पश्यतः कस्य         | 64      | 2          |
| अकालसहमत्यब्पं         | २०९  | 930    | अनभ्यासे विषं विद्या       | ч       | <b>₹</b> ३ |
| अकालसैन्ययुक्तस्तु     | २३४  | ४६     | अनागतवतीं चिन्तां          | २२५     | 94         |
| अङ्गाङ्गिभावमज्ञात्वा  | 383  | 386    | अनागतविधाता च              | २१६     | ų          |
| अचिन्तितानि दुःखानि    | ६४   | 988    | अनाहृतो विशेद्यस्तु        | 909     | પર         |
| अजरामरवळाञ्चो          | 9    | 3      | अनित्यं यौवनं रूपं         | 588     | Ę to       |
| अज्ञः सुलमाराध्यः      | २५४  | 99     | अनिष्टादिष्टलासेऽपि        | 94      | •          |
| अज्ञातकुलशीलस्य        | 39   | 48     | अनुचितकार्यारम्भः          | 385     | 141        |
| अजातमृतमूर्खाणां       | 3    | 93     | अनेकचित्रमञ्जस्तु          | 733     | 80         |
| अज्ञानं कारणं न स्यात् | 788  | 63     | अनेकयुद्धविजयी             |         | ₹6         |
| अञ्जनस्य क्षयं द्या    | 29   | 15     | अने <b>≉संशयोच्छेदि</b>    | २३१     |            |
| अत एव हि नेच्छन्ति     | ÷84  |        | _                          | 3       | 30         |
|                        | - '  | 93     | अन्तर्दुष्टः क्षमायुक्तः   | 118     | 303        |
| अतथ्यान्यपि तथ्यानि    | 120  | 335    | अन्ययेव हि सौहार्द         | ४५      | 100        |
| अतिथिर्यस्य भग्नाशो    | 38   | ६२     | अन्यदा भूषणं पुंसां        | 148     | 9          |
| अतिब्ययोऽनवेक्षा च     | 336  | 68     | अन्यदुच्छुङ्क्षुछं सत्त्वं | 363     | 90         |
| अस्युच्छ्ते मन्त्रिणि  |      |        | अपराधः स दैवस्य            | २१५     | 3          |
| पार्थिवे च             | 334  | 350    | अपराधेऽपि निःशङ्को         | 119     | 96         |
| अत्यन्तविमुखे दैवे     | 44   | १३२    | अपराधो न मेऽस्तीति         | 39      | ७५         |
| अदुर्गो विषयः कस्य     | 300  | 49     | अपायसंदर्शनजां विपा        | र्स १०३ | ६२         |
| अहप्टनर आदिष्टः        | રંપહ | 900    | अपुत्रस्य गृहं शून्यं      | 41      | 3 120      |
| अदेशस्थो बहुरिपुः      | २३१  | ३ ६२   |                            |         |            |
| ,                      |      |        |                            |         |            |

|                            | Ã۰   | ঞ্চী • | 1                         | वृष   | ঞ্চী• |
|----------------------------|------|--------|---------------------------|-------|-------|
| अप्रसादोऽनधिष्ठानं         | 969  | ९०     | अश्वः शक्तं शाक्तं वीण    | 1 300 | 94    |
| अप्राप्तकालवचनं            | 308  | ६३     | अश्वमेधसहस्राणि           | २६०   | 130   |
| अप्रियस्यापि पथ्यस्य       | 130  | १३५    | असंतुष्टा द्विजा नेष्टाः  | 168   | 83    |
| अप्रियाण्यपि कुर्वाणो      | 135  | 333    | असंभवं हेममृगस्य          | 23    | 26    |
| <b>अ</b> बुधैरर्धलाभाय     | 9.8  | 58     | असंभोगेन सामान्यं         | ६२    | 142   |
| अभियोक्ता बलीय             | २६०  | १२६    | असत्यं साहसं माया         | 98    | 199   |
| अमेदेन च युध्येत           | 969  | ७९     | असाधना वित्तहीना          | 35    | ?     |
| अभ्रच्छाया खलप्रीतिः       | ६८   | 363    | असेवके चानुरक्तिः         | 303   | Ęo    |
| अम्भांसि जलजन्त्नां        | ७३   | १९६    | असेवितेश्वरद्वारं         | પવ    | 180   |
| अयं निजः परो वेति          | ३६   | 90     | असाभिर्निर्मिता           | 146   | Ę     |
| अयुद्धे हि यदा             | 386  | 303    | अस्मिस्तु निर्गुणं गोत्रे | 30    | 8.8   |
| अरक्षितं तिष्ठति           | ८९   | 36     | अहित्तदितविचार-           |       |       |
| अरावप्युंचितं कार्यं       | 33   | ५९     | <b>शू</b> न्यबुद्धेः      | ९९    | 84    |
| अर्थनाशं मनस्तापं          | પુષ્ | 150    | आ.                        |       |       |
| अर्थाः पादरजोपमाः          | ६३   | 944    | आकारैरिङ्गितैर्गत्या      | 300   | 40    |
| अर्थागमो नित्यमरोगित       | 1 4  | २०     | आज्ञाभङ्गकरान् राजा       | 353   | 900   |
| अर्थेन तु विहीनस्य         | 48   | १२५    | आज्ञाभङ्गो नरेन्द्राणां   | 333   | 64    |
| अलब्धं चैव लिप्सेत         | Ę    | ٥      | आत्मकार्यस्य सिद्धिं तु   | २५८   | 333   |
| अल्पानामपि वस्त्नां        | २३   | ३५     | आत्मनश्च परेषां च         | 349   | 6     |
| अल्पेच्छुर्थतिमान्प्राज्ञः | 305  | પદ્    | आत्मपक्षं परित्यज्य       | 960   | 40    |
| अवज्ञानाद्वाज्ञो           | 306  | ७७     | आरमा नदी संयम-            |       |       |
| अवशेन्द्रियचित्तानां       | 96   | 86     | पुण्यतीर्था               | 288   | ૮६    |
| अवइयंभाविनो भावा           | 9    | २८     | .आत्मोदयः परग्लानिः       | 990   | ९६    |
| अवस्कन्दभयात्              | २००  | 333    | आत्मीपम्येन यो वेत्ति     | २३६   | ५२    |
| अविचारयतो युक्ति           | २२२  | 33     | आदानस्य प्रदानस्य         | २५२   | 38    |
| षविद्वानपि भूपालो          | २०१  | 338    | आदित्यचन्द्रावनिको-       |       |       |
| अन्यवसायिनमलसं             | 64   | 8      | <b>ऽ</b> नस्त्रश्च        | 924   | 335   |
| अन्यापारेषु न्यापारं       | 93   | 30     | आदेयस्य प्रदेयस्य         | 380   | 386   |
| _                          |      |        | •                         |       |       |

|                             | हैं e | স্ভীত | 1                        | पृ०  | ঞ্চীত |
|-----------------------------|-------|-------|--------------------------|------|-------|
| आधिव्याधिपरीतापात्          | २६०   | 120   | ब.                       |      |       |
| आपत्सु मित्रं जानीयात्      | 36    | ७२    | उत्तमस्यापि वर्णस्य      | 38   | ६३    |
| आपदर्थे धनं रक्षेत्         | २६    | ४२    | उत्थायोत्थाय बोद्धव्यं   | 13   | 8     |
| आपदामापतन्तीनां             | 25    | ₹ ०   | उत्पन्नामापदं यस्तुं     | २३७  | Ę     |
| आपद्यन्मार्गगमने            | 808   | ६४    | उत्पन्नेष्वपि कार्येषु   | 926  | 338   |
| आपद्यन्मार्गगमने कार्य      | 3 ई 8 | 158   | उत्सवे न्यसने चैव        | 36   | ७३    |
| आपातरमणीयानां               | २४५   | ક્રહ  | उत्सवे न्यसने युद्धे     | २४३  | ६१    |
| आपीडयन् वलं शत्रोः          | १८९   | 6.8   | उरसाहशक्तिहीनत्वात्      | २३२  | ३५    |
| आमरणान्ताः प्रणयाः          | 90    | 193   | उत्साहसंपन्नमदीर्घस्त्रं | ६७   | 306   |
| आयुः कर्म च वित्तं च        | ٠ ६   | २७    | उदीरितोऽर्थः पशुनापि     |      |       |
| आयुर्वित्तं गृहच्छिद्रं     | પુષ   | 133   | गृह्यते                  | 300  | 8८    |
| आरभन्तेऽल्पमेवाज्ञाः        | १०४   | 355   | उद्यतेष्वपि शस्त्रेषु    | १६३  | 34    |
|                             | है छन | 346   | उद्यमेन हि सिध्यन्ति     | 6    | ३६    |
| आरोप्यते शिला शैले          | ९९    | ४७    | उद्योगिनं पुरुषसिंह-     |      |       |
| भालसं स्त्रीसेवा सरोगता     | 64    | ч     | <b>सु</b> पैति           | 9    | 33    |
|                             | २५८   | 330   | उपकर्ताऽधिकारस्थः        | 333  | ९९    |
|                             | 335   | 64    | उपकन्नीऽरिणा संधिर्न     | २२४  | 18    |
| आश्रितानां भृतौ खामि        | ९५    | 33    | उपकारं करोम्यस्य         | २५८  | 334   |
| आसन्नतरतामेति               | २४४   | ६६    | उपकारिणि विश्रब्धे       | 80   | ७९    |
|                             | 305   | 46    | उपजापश्चिरारोधो          | २०९  | 136   |
|                             | १९२   | ९९    | उपायं चिन्तयन् प्राज्ञो  | 518  | 6     |
|                             | २१३   | 380   | उपायेन हि यच्छक्यं       | 350  | 920   |
| आहारनिद्राभयमैथुनं च        |       | २५    | उपायेन हि यच्छक्यं       | ७५   | २०२   |
| आहारो द्विगुणः स्त्रीणां    | 350   | 118   | उपार्जितानां वित्तानां   | ६१   | १५६   |
| ₹.                          |       |       | उपांगु ऋीडितोऽमात्यः     | 3.38 | 900   |
| इज्याध्ययनदानानि            | 9 Ę   | 6     | उशना वेद यच्छासं         | ५३   | 125   |
| <b>\(\frac{\xi}{\xi}.\)</b> |       |       | 潮.                       |      |       |
| ईंब्यीं घृणी स्वसंतुष्टः    | २०    | २५    | ऋणकर्ता पिता शश्रुः      | પ્   | २२    |

|                         | पृ०   | ঞ্চা৹  | 1                          |            |            |
|-------------------------|-------|--------|----------------------------|------------|------------|
|                         | 6.    | -631 0 |                            | <b>ह</b> ० | শ্ভীত      |
| ₹.                      |       |        | कल्पयति येन वृत्ति         | 308        | ६५         |
| एकं भूमिपतिः करोति      |       |        | कश्चिदाश्चयसौन्दर्यात्     | 184        | 340        |
| सचिवं                   | 124   | १२८    | काकतालीयवस्प्राप्तं        | 4          | ३५         |
| एकः शतं योधयति          | 306   | ५०     | काचः काञ्चनसंसर्गात्       | g.         | 83         |
| एक एव सुहद्धमी          | રૂપ   | ६५     | कामः कोधस्तथा मोहो         | २५३        | ९५         |
| एक एवीपहारस्तु          | २५९   | 354    | कामः सर्वात्मना इयः        | २४९        | 90         |
| पुकत्र राजविश्वासी      | 388   | 344    | कायः संनिहितापायः          | 40         | 285        |
| एकदा न विगृह्णीयात्     | २५१   | ९२     | कायः संनिहितापायः          | २४३        | ६४         |
| एकस्य दुःखस्य न         |       |        | कालयापनमाशानां             | 303        | <b>E</b> 9 |
| यावदन्तं                | ७९    | २०८    | काब्यशास्त्रविनोदेन        | 13         | 3          |
| एकार्यो सम्यगुद्दिश्य   | २५८   | 395    | किं चान्येने कुछाचारैः     | 996        | 93         |
| पुतावजन्मसाफल्यं        | ९०    | २२     | किं भक्तेनासमर्थेन         | 900        | ७६         |
| एतैः सन्धि न कुर्वात    | २३२   | 33     | किं मन्नेणाननुष्ठानात्     | 964        | Ęc         |
| एहि गच्छ पतोत्तिष्ठ     | 9.1   | 8 8    | किमप्यस्ति स्वभावेन        | 303        | પર         |
| औ.                      |       |        | कीटोऽपि सुमनःसङ्गात्       | 30         | 84         |
| औरसं कृतसंबन्धं         | ७२    | 184    | कुतः सेवाविद्दीनानां       | ९२         | २९         |
| 事.                      |       |        | कुर्वज्ञपि ब्यलीकानि       | १३६        | १३२        |
| कङ्कणस्य तु लोभेन       | 38    | ч      | <b>कुसुमस्तवकस्येव</b>     | ५६         | 338        |
| कथं नाम न सेब्यन्ते     | 92    | २८     | कृतकृत्यस्य भृत्यस्य       | २२३        | 90         |
| कद्र्धितस्यापि च धैर्य- |       |        | कृतशतमसत्सु नष्टं          | 288        | 9 4 9      |
| वृत्तेः                 | 308   | ६७     | कोऽतिभारः समर्थानां        | 69         | 23         |
| कनक भूषणसंग्रहणो चित    | गे१०७ | ७२     | कोऽत्रेखहमिति ब्रुयात्     | 303        | પુષ        |
| कपाल उपहारश्र           | २५७   | 308    | को धन्यो बहुभिः पुत्रैः    | ч          | 53         |
| कपालसंधिर्विज्ञेयः      | २५७   | 909    | को धर्मो भूतदया            | પવ         | 988        |
| कमण्डलूपमोऽमात्यः       | 330   | 9,9    | कोऽर्थः पुत्रेण जातेन      | 3          | 92         |
| करोतु नाम नीतिज्ञो      | 66    | 98     | कोऽर्थान्प्राप्य न गर्वितो | 185        | १५३        |
| कर्तब्यः संचयो नित्यं   | 63    | 358    | को वीरस्य मनस्विनः         | 4          |            |
| कर्मानुमेयाः सर्वत्र    | 348   | 300    | स्वविषयः                   | ६६         | 304        |
|                         | • • • |        | 4                          | •          |            |

|                            | ã°  | ঞা৽       |                         | पृ०  | खो   |
|----------------------------|-----|-----------|-------------------------|------|------|
| कोशांशेनार्धकोशेन          | २५९ | 123       | चितौ परिष्वज्य विचे     | तर्न |      |
| कौमें संकोचमास्थाय         | 300 | 98        | पतिं                    | 305  | ) हे |
| ऋतौ विवाहे व्यसने          | ३०५ | 128       | ਚ.                      | , ,  |      |
| कूरं मित्रं रणे चाऽपि      | 190 | 68        | छित्रं मर्म च बीर्यं च  | 162  | ५९   |
| क्रोडीकरोति प्रथमं         | २४३ | ६२        | ज.                      |      |      |
| क गताः पृथित्रीपालाः       | २४३ | <b>{3</b> | जनं जनपदा नित्यं        | 306  | 96   |
| क्षमा शत्रौ च मित्रे       | १५२ | 960       | जनयन्ति सुतान् गावः     |      | 38€  |
| क्षिप्रमायमनालोच्य         | 116 | 94        | जनयन्सर्जने दुःसं       | 86   | 168  |
| <b>धुद्रशत्रु</b> भवेयस्तु | 335 | 82        | जन्मनि क्षेशबहुले       | इ.९  | 166  |
| ख.                         |     |           | जन्मसृत्युजराज्याधि     | 385  | 60   |
| खलः करोति दुईतं            | 188 | 33        | जमद्ग्नेः सुतस्येव      | २३०  | ₹७.  |
| ख्यातः सर्वरसानां हि       | 108 | પદ્       | जये च लभते              | 940  | 305  |
| गः                         |     |           | जलबिन्दुनिपातेन         | 63   | 20.  |
| गतानुगतिको छोकः            | 18  | 30        | जलमग्निर्विषं शस्त्रं   | 43   | 954  |
| गुणदोष।वनिश्चित्य          | 356 | 188       | बलान्स्यन्द्रचपलं       | 250  | 126  |
| गुणा गुणज्ञेषु गुणा        |     |           | जातिद्रब्यगुणानां च     | २७   | 84   |
| <b>मवन्ति</b>              | 33  | 80        | जातिमात्रेण किं कश्चित् | 33   | 46   |
| गुणाश्रयं कीर्तियुतं च     |     |           | जीवनित च म्रियन्ते च    | १९६  | 303  |
| कान्तं                     | 358 | 330       | जीविते यस जीवन्ति       | 98   | 3.5  |
| गुणिगणगणनारम्भ             | 8   | 98        |                         | **   | **   |
| गुरुरग्निर्द्विजातीनां     | 86  | 306       | तः<br>                  |      |      |
|                            | •   |           | तत्र पूर्वश्चतुर्वगों   | 9 €  | 8    |
| ਬ.                         |     |           | तत्र मित्र ! न वस्तन्यं | 80   | १०६  |
| षमातिं न तथा सुशी-         |     |           | तस्करेभ्यो नियुक्तेभ्यः | 353  | 308  |
| तलजलै:                     | 84  | 80        | वानीन्द्रियाण्यविक-     |      |      |
| ष्टतकुम्भसमा नारी          | पर  | 339       | <b>लानि</b>             | ५५   | 156  |
| च.                         |     |           | तावद् भयस्य मेतव्यं     | ३२   | 40   |
| चन्दनतरुषु भुजङ्गा         | 180 | १६२       | तिरश्चामपि विश्वासी     | 85   | 64   |
| चलत्येकेन पादेन            | 8.6 | 305       | तिस्रः कोट्योऽर्घकोटी   | 909  | 35   |
|                            |     |           |                         |      |      |

|                               | Ã۰   | ঞ্চা• |                          | Ão  | স্ভী • |
|-------------------------------|------|-------|--------------------------|-----|--------|
| तीयांश्रमधुरस्थाने            | 908  | રૂપ   | दीपनिर्वाणगन्धं च        | 38  | ଓଞ୍    |
| तृणानि नोन्मूलयति             | 338  | 66    | दीर्घवर्सपरिश्रान्तं     | 200 | 306    |
| तृणानि भूमिरुदकं              | 38   | ξo    | दुःखमेवास्ति न सुखं      | 286 | 66     |
| तृष्णां चेह परित्यज्य         | 90   | 990   | दुःखितोऽपि चरेद्धर्म     | २४७ | 68     |
| तेनाघीतं श्चतं तेन            | 48   | 386   | दुर्ग कुर्यान्महाखातं    | 306 | 42     |
| स्यजेत् क्षुघार्ता महिला      | २३९  | 48    | दुर्जनः परिहर्तब्यो      | 8.5 | 68     |
| स्यजेदेकं कुलसार्थे           | Ę٥   | 141   | दुर्जनः प्रियवादी च      | 80  | 63     |
| त्रासहेतोर्विनीतिस्तु         | १३२  | 123   | दुर्जनगम्या नार्यः       | 384 | १५६    |
| त्रिभिर्वर्षे स्त्रिभिर्मासैः | 83   | ૮રૂ   | दुर्जनदूषितमनसः          | २५५ | 305    |
| त्रिविधाः पुरुषा राजन्!       | 908  | 150   | दुर्जनेन समं सख्यं       | 80  | 60     |
| स्वयैकेन मदीयोऽर्थः           | २५८  | 996   | दुर्जनैरुच्यमानानि       | ३६८ | २३     |
| द.                            |      |       | दुर्जनो नार्जवं याति     | 336 | 330    |
|                               | 5    |       | दुर्भिक्षन्यसनी चैव      | २३३ | 85     |
|                               | २०१  | 333   | दुर्मिष्रणं किमुपयन्ति   | 505 | 330    |
| दन्तस्य निर्धर्षणकेन          |      |       | दुर्वृत्तः क्रियते       | 343 | 304    |
| राजन् !                       | 904  | ĘĘ    | दुष्टा भार्या शढं मित्रं | 353 | 353    |
| दरिद्रान्भर कौन्तेय!          | 10   | 34    | वूतो म्लेच्छोऽप्यवध्यः   | १८३ | ६२     |
| दातव्यमिति यद्दानं            | 30   | 9 €   | दूरादवेक्षणं हासः        | 305 | 48     |
| दाता क्षमी गुणवाही            | 210  | 180   | दूरादु च्छ्रितपाणिराई-   |     |        |
| दानं भियवाक्सहितं             | ६३   | 363   | नयनः                     | 180 | 3 £ 8  |
| दानं भोगो नाशस्त्रिस्रो       | ६२   | 3 € 3 | दूषयेचास्यं सततं         | 366 | ८२     |
| दाने तपसि शौर्ये च            | 8    | 94    | देवतासु गुरौ गोषु        | २०३ | 350    |
| दानोपभो गरहिता                |      |       | दैवोपहत्तकश्चैव          | २३१ | . ई 3  |
| दिवसा                         | 69   | 99    | दोषभीतेरनारम्भः          | 305 | 40     |
| दानोपभोगहीनेन                 | ६२   | 949   | द्रवत्वात्सर्वलोहानां    | 8.8 | ९३     |
| दायादादपरो मन्नो              | 180  | ९२    | . ঘ.                     |     |        |
| दारिद्याद्रियमेति             | પુદ્ | १३६   | धनं तावदसुलभं            | ६९  | 168    |
| दारिद्यान्मरणाद्वापि          | 48   | 886   | धनलुब्धो झसन्तुष्टो      | 46  | 185    |

|                            | ā.   | श्हो० |                           | Ã۰    | <b>স্ভৌ</b> ০ |
|----------------------------|------|-------|---------------------------|-------|---------------|
| धनवान्बलवाँह्योके          | પર   | 325   | न धर्मशास्त्रं पठनीति     | 96    | 30            |
| धनवानिति हि सदो से         | 3,3  | 966   | न नरस्य नरो दासो          | 969   | 96            |
| धनानि जीवितं चैव           | २६   | 88    | नन्दं जघान चाणक्यः        | 162   | Ę o           |
| धनानि जीवितं चैव           | 184  | 900   | न परस्थापर।धेन            | 938   | 385           |
| धनाशा जीविताशा च           | 40   | 115   | न भूप्रदानं न सुवर्ण-     |       |               |
| धनेन किं यो न ददाति        | ૮६   | ٩     | दानं                      | 580   | 4             |
| धनेन वलवाँ छोके            | 48   | 358   | न मातरि न दारेषु          | 60    | 230           |
| धर्मार्थं यस्य वित्तेहा    | ६९   | 964   | न योजनशतं दूरं            | પુર   | 286           |
| धर्मार्थं नामतस्वज्ञो      | १५२  | १७९   | न राज्यं प्राप्तमित्यव    | २०१   | 958           |
| धर्मार्थकाममोक्षाणां प्राण | ग २६ | ४३    | नरेशे जीवलोकोऽयं          | 292   | 984           |
| धर्मार्थकाममोक्षाणां यसं   | रे ६ | २६    | न लजा न विनीतस्वं         | પર    | 920           |
| धान्यानां संग्रहो          |      |       | न शरन्मेघत्रस्कार्य       | २५०   | 63            |
| राजन् !                    | १७९  | ષ્યુષ | न संशयमनारुद्य            | 94    | 9             |
| धार्मि रूसाभियुक्तस्य      | २३०  | २३    | न सा भार्येति वक्तव्या    | ७४    | २०३           |
| धूर्तः स्त्री वा शिशु-     |      |       | न सासमायत्र न             |       |               |
| र्थस्य                     | २०७  | 133   | सन्ति चृद्धाः             | 808   | ६३            |
| न.                         |      |       | न साहसैकान्तरसानु         | २०२   | 398           |
| न कश्चित् कस्यचिन्मित्रं   | ३७   | 8     | न सोऽस्ति पुरुपो          | १३६   | 139           |
| न कस्यचित्कश्चिदिह         | ९९   | ४६    | न जीणामप्रियः कश्चित्     | 43    | 110           |
| न गणस्यायतो गच्छेत्        | 53   | २९    | न स्थातब्यं न गन्तब्यं    | 3 & 9 | 25            |
| नगरस्थो वनस्थो             | 300  | २६    | न स्वल्पमप्यध्यव-         |       |               |
| न तथोत्थाप्यते ब्रावा      | १७६  | ४२    | सायभीरोः                  | ६५    | 305           |
| न ताहशीं श्रीतिसुपैति      | १२९  | 336   | नाकाले स्त्रियते जन्तुः   | 66    | 30            |
| न दानेन न मानेन            | 356  | 235   | नाग्निम्तृष्यति काष्टानां | 386   | 334           |
| नदीनां शस्त्रपाणीनां       | 98   | 98    | नाद्रव्ये निहिता कान्दित  | 130   | ४३            |
| न देवाय न विप्राय          | ६२   | 360   | नानिवेश प्रकुवींत         | 130   | 83            |
| न दैवमपि संचिन्त्य         | હ    | ३०    | नाप्राप्यमभिवाञ्छन्ति     | ६५    | 300           |
| <b>न</b> द्यद्रिवनदुर्गेषु | 368  | ६९    | नाभियेको न संस्कारः       | 68    | 18            |
| हि॰∙१८                     |      |       |                           |       |               |

|                            | ã°         | ঞ্চী - |                         | पृ०          | ন্তী৽ |
|----------------------------|------------|--------|-------------------------|--------------|-------|
| नायमत्यन्तसंवासो           | २४५        | ७२     | परस्परोपकारस्तु         | २५९          | 358   |
| नारिकेलसमाकारा             | 88         | 9.8    | पराधिकारचर्चा यः        | 83           | 33    |
| नाशयेत् कर्षयेत् शत्रुन्   | 960        | ७६     | परासवं परिच्छेत्तं      | 385          | 940   |
| निजसीख्यं निरुन्धानो       | ફર         | 346    | परिच्छिन्नं फलं यत्र    | २५९          | 3 2 3 |
| निपानमिव मण्डुकाः          | ફ્છ        | 308    | परिच्छेदो हि पाण्डित्यं | Ęo           | 940   |
| निपीडिता वमन्त्युचैः       | 320        | 904    | परुवाण्यपि या प्रोक्ता  | 900          | २५    |
| निमग्नस्य पयोराशौ          | 66         | 98     | परैः संभुज्यते          | 949          | 305   |
| निमित्तमुद्दिस्य हि यः     | 188        | 949    | परोक्षे कार्यहन्तारं    | રૂડ          | ७७    |
| नियतविषयवर्ती प्रायशी      | -          | २०६    | परोपदेशे पाण्डित्यं     | 80           | 303   |
| नियुक्तः क्षत्रियो द्रव्ये | 999        | ९७     | परोऽपि हिसवान् बन्धुः   | 997          | 96    |
| नियोग्यर्थप्रहापायो        | 920        | 308    | पर्जन्य इव भूतानामा-    |              |       |
| निरपेक्षो न कर्तब्यो       | 333        | 63     | धारः                    | ७६           | २०५   |
| निरूत्माइं निरानन्दं       | ૮૬         | ٥      | पछवयाहि पाण्डित्यं      | 46           | 180   |
| निर्गुणेष्वपि सरवेषु       | 38         | ६९     | पश्चात्सेनापतिर्यायात्  | 368          | ७२    |
| निर्विशेषो यदा राजा        | 30         | ६ ६९   | पानं दुर्जनसंसर्गः      | 4,9          | 334   |
| नीचः श्लाघ्यपदं प्राप्य    | २२         |        | वानं खी मृगया           | २०१          | 994   |
| नृपः कामासको               |            |        | पानीयं वा निरायासं      | ६०           | 942   |
| गणयति                      | 129        | 985    | पार्श्वयोरुभयोरखाः      | १८६          | ত ব   |
| नोपभोषतुं न च सक्तुं       |            | 333    | पिता रक्षति कौमारे      | 45           | 923   |
| प.                         |            |        | पिता वा यदि वा          | 345          | 906   |
| पद्वपांशुजलाच्छन्नं        | 200        | 990    | पुण्यतीर्थे कृतं येन    | ષ્           | 38    |
| रञ्जभिनिर्मिते देहे        | <b>488</b> |        | पुण्यास्रब्धं यदेकेन    | 996          | 904   |
| पद्मभियाति दासत्वं         | ९७         |        | पुरस्कृत्य बर्ल राजा    | 206          | १३६   |
| पदुरवं सत्यवादिरवं         | 84         | •      | पुरावृत्तकथोद्गारैः     | 999          | 308   |
| पतितेषु हि दृष्टेषु        | ५०         |        | पूर्वजन्मकृतं कर्म      | 6            | 33    |
| पदातीश्च महीपालः           | 166        |        | पृष्ठतः सेवयेदर्क       | <b>વૃ</b> ષ્ | -     |
| •                          |            |        | पोतो दुस्तरवारिराशि-    | •            | . •   |
| पयःपानं भुजंगानां          | 340        |        | तरणे                    | 286          | 9 & 4 |
| परस्परज्ञाः संहष्टाः       | २०६        | १२६    | तर्ण                    | , 66         | .43   |

|                           | वृ० | <i>গ</i> ্টা • |                              | ā o | শ্ভীত |
|---------------------------|-----|----------------|------------------------------|-----|-------|
| प्रकृतिः स्वामिनं खनरवा   | 233 | 388            | बलेषु प्रमुखो इस्ती          | 366 | 63    |
| प्रजां संरक्षति नृपः      | 348 | 3              | बहुशत्रुस्तु संत्रसः         | २३३ | 8ન્   |
| प्रणमस्युष्ततिहेतोः       | ९२  | २७             | बालस्यास्पत्रभावस्वाद्य      | २३२ | 28    |
| प्रणयादुपकाराद्वा         | 253 | S              | बालादपि अहीतव्यं             | 308 | ७९    |
| प्रतिक्षणमयं कायः         | २४३ | ६५             | वालोऽपि नावमन्तव्यो          | 330 | 63    |
| प्रतिवाचमदत्त केशवः       | 338 | 60             | बालो वा यदि वा बृद्धो        | 88  | 300   |
| प्रत्यक्षेऽपि कृते दोषे   | १६९ | 58             | वालो बृद्धो दीर्घरोगी        | २३१ | २९    |
| प्रत्याख्याने च दाने च    | 90  | 93             | बुद्धिमान <b>नु</b> रक्तोऽयं | 300 | ७४    |
| प्रत्युद्दः सर्वसिद्धीनां | 998 | ઝુષ્           | बुद्धिर्यस्य बलं तस्य        | 939 | 125   |
| प्रथमं युद्धकारित्वं      | 969 | ૮૬             | ब्रह्महापि नरः पूज्यो        | 64  | Ę     |
| प्रमत्तं भोजनन्यप्रं      | 200 | 909            | ब्राह्मणः क्षत्रियो बन्धुः   | 118 | ९६    |
| प्रसादं कुरुते पत्युः     | १६६ | २०             | भ.                           |     |       |
| प्रस्तावसदर्श वाक्यं      | 909 | 49             | भक्षयित्वा बहुनमत्स्यान्     | २२३ | 33    |
| प्राक् पादयोः पतति        | 80  | 63             | भक्षितेनापि भवता             | ४२  | 82    |
|                           |     |                | भक्ष्यभक्षकयोः प्रीतिः       | 30  | પુષ્  |
| प्राणा यथास्मनोऽभीष्टा    | 98  | 35             | भक्तो गुणी शुचिः             | १६६ | 98    |
| प्राप्तार्थयहणं द्रव्य    | 350 | 305            | भर्ता हि परमं                | 900 | 50    |
| प्रालेयाद्रेः सुतायाः     | २६२ | 335            | भवेत् स्वपरराष्ट्राणां       | १७३ | ३४    |
| प्रियं ब्र्यादकुपणः       | 390 | 305            | भवेऽस्मिन् पवनोन्द्रान्त     | 233 | 385   |
| च.                        |     |                | भीरुर्युद्ध परित्यागात्      | २३२ | ३७    |
| वन्धुः को नाम             | 540 | 308            | भुवां सारवतीनां तु           | २५९ | १२२   |
| वन्धुस्त्रीभृत्यवर्गस्य   | 908 | 60             | भूमिर्मित्रं हिरण्यं च       | 964 | ६६    |
| वरुमश्रश्च सैन्यानां      | 366 | 82             | भूम्येकदेशस्य                | 245 | 200   |
| वलवानिय निस्तेजाः         | 940 | १७२            | भोगस्य भाजनं राजा            | 338 | १२५   |
| वलाध्यक्षः पुरो           | १८६ | 90             | म:                           |     |       |
| बलिना सह योद्धव्यं        | 200 | ४६             | मजन्नपि पयोराशो              | 388 | 148   |
| बलिना सह योद्धव्यं        | २३० | २६             | मणिर्कुठति पादेपु            | १०६ | ६८    |
| बलीयसाभियुक्तस्तु         | २५६ | 904            | मतिरेव वलाद्गरीयसी           | 993 | ૮૬    |
| ∗ हि॰ १८                  |     |                |                              |     |       |

|                              | ā°    | श्लो॰          |                            | वि० | श्लो० |
|------------------------------|-------|----------------|----------------------------|-----|-------|
| भतिदोंलायते सत्यं            | २३७   | પર્            | भित्रं प्राप्तुत सजना      | ८३  | २१६   |
| मत्तः प्रमत्तश्चोन्मत्तः     | २३९   | ५५             | मित्रं प्रीतिरसायनं        | 69  | २१४   |
| मदोद्धतस्य नृपतेः            | २२७   | 3 8            | मित्रलाभः सुहन्नेदो        | 2   | 9     |
| अनस्यन्यद्वचस्य <b>न्यद्</b> | 84    | 303            | ग्रित्रामात्यसुहृद्दर्गा   | 964 | ६५    |
| मनस्वी ज्रियते कामं          | ५६    | 333            | मुकुटे रोपितः              | 300 | ७३    |
| अनुप्यजातौ तुल्यायां         | ९७    | ३९             | सुदं विघादः शरदं           | 909 | 996   |
| सम्बनीजिमदं गुप्तं           | २४०   | 384            | सुहुर्नियोगिनो बाध्या      | १२० | १०६   |
| मंग्रभेदेऽपि ये दोषाः        | १७४   | ३७             | मुर्खः स्वल्पन्ययत्रासात्  |     | 354   |
| सम्रिणां भिन्नसंधाने         | 308   | 323            | मूर्खीऽपि शोभते तावत्      | 9   | 80    |
| मन्निणा पृथिवीपाल            | 188   | 3 & 0          | मूलं भुजङ्गेः कुसुमानि     | 380 | 9 4 3 |
| मन्नो योध इवाधीरः            | 180   | 380            | मूलभृत्यान् परित्यज्य      | १३७ | 336   |
| मयाखोपकृतं पूर्व             | २५८   | 338            | स्गतृष्णासमं               | २६० | 303   |
| मरुखस्यां यथा वृष्टिः        | 9 Ę   | 33             | स्तः प्राप्नोति वा स्वर्ग  |     | १६९   |
| मर्तव्यमिति यहुःसं           | 34    | ६७             | मृद्घटवः सुखभेद्यो         | 83  | ९२    |
| <b>भहताप्यर्थसारे</b> ण      | 83    | 99             | .मोनान्मूर्खः प्रवचनपटुः   | 68  | २६    |
| महतो दूरभीरुत्वं             | ३७६   | 88             | ਧ.                         |     |       |
| महत्यरुपेऽप्युपायज्ञः        | 300   | ૪૬             | यः काकिनीमध्यपथ-           |     |       |
| महानप्यस्पतां याति           | 3 & 3 | 92             | प्रपन्नां                  | २०५ | •     |
| महीभुजो मदान्धस्य            | 200   | 358            | यः कुर्यास्यचिवायत्तां     | ३३६ | 850   |
|                              |       | •              | यः कुलाभिजनाचारैः          | ७६  | २०३   |
| आता भित्रं पिता चेति         | 58    | ર્ડ            | यः स्वभावो हि              | 363 | 46    |
| माता शत्रुः पिता वैरी        | 6     | ३८             | यज्ञीन्यते क्षणमपि प्रथि   | तं  |       |
| मातृपितृकुता <b>भ्यासो</b>   | 6     | ३७             | मनुष्यैः                   | ९८  | 83    |
| मातृवत् परदारेषु             | 30    | 38             | यत्र तत्र हतः शूरः         | 535 | 386   |
| मात्रा खसा दुहित्रा वा       | 45    | 338            | यत्र भूम्येकदेशेन          | २५९ | 338   |
| मार्जारो महिषो सेयः          | 85    | 20             | यत्र राजा तत्र कोशो        | 360 | 90    |
| मांसमूत्रपुरीपास्थि <b></b>  | २७    | <sub>ध</sub> ु | यत्र विद्वजनो नास्ति       | ३६  | ६९    |
| मासमेकं नरो याति             | ६४    | १३७            | यत्रायुद्धे ध्रुवं सृत्युः | 356 | 300   |

|                        | Ã۰          | ঞ্চী৹  |                           | ā.    | ঞ্চী৹ |
|------------------------|-------------|--------|---------------------------|-------|-------|
| यथा काष्टं च           | 588         | 88     | यसिक्षीवति जीवन्ति        | ९६    | 3 0   |
| यथाकाळकृतोद्योगात्     | <b>९७</b> ६ | ४३     | यस्मिन्देशे न संमानी      | ४७    | 308   |
| यथा प्रभुकृतान्मानात्  | 969         | 66     | यस्य कस्य प्रसुतोऽपि      | Ę     | રક    |
| यथा मृत्पिडतः कर्ता    | 6           | 38     | यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा | २०३   | 119   |
| यथा हि पधिकः           |             |        | यस्य प्रसादे पद्मास्ते    | 330   | 68    |
| कश्चित्                | 588         | ६९     | यस्य मित्रेण संभाषो       | 28    | ३९    |
| यथा होकेन चकेण         | v           | इ२     | यस्य यस्य हि यो भावः      | 909   | પુષ્ટ |
| यथा द्यामिषमाकारो      | ह ९         | १८३    | यसार्थास्त्य मित्राणि     | પુષ્ટ | १२६   |
| यथोदयगि रेई व्यं       | 30          | ४६     | याचते कार्यकाले यः        | ९५    | 33    |
| यद्घोऽघः क्षिती वित्तं | દ્ ૧        | 340    | यात्यधोऽघो व्रजत्युचैः    | 300   | 86    |
| चद्भावि न तद्भावि      | ৩           | २९     | यानि कानि च मित्राणि      | 23    |       |
| यदभावि न तद्भावि       | 538         | ଓ      |                           |       | भ३    |
| यदशक्यं न तच्छक्यं     | 83          | ९०     | या प्रकृत्येव चपछा        | . 83  | २५    |
| यदाऽसस्सङ्गरहितो       | <b>৩</b> ৩  | २०७    | यामेव रात्रि प्रथमा-      |       |       |
| यदि न स्यात्           | વુષ્યુષ     | २      | सुपैति                    | २४६   | 40    |
| -यदि नित्यमनित्येन     | 50          | 88     | यावन्तः कुरुते जन्तुः     | 588   | 03    |
| ्यदि समरमपास्य नास्ति  |             |        | यावदायुःत्रमाणस्तु        | २५७   | 333   |
| सृत्यो:                | २११         | 383    | या हि प्राणपरित्याग       | २३४   | 88    |
| यइदाति यदश्राति        | ६४          | 386    | युध्यमाना ह्याह्रढा       | 366   | ८५    |
| यहदासि विशिष्टभ्यो     | ६५          | १६९    | येन गुर्छाकृता हंसाः      | ६८    | 963   |
| यद्येव हि वाञ्छेत      | 90          | 388    | येषां राज्ञा सह स्वातां   | २०७   | १३३   |
| -यद्येन युज्यते लोके   | ३०          | પ્રષ્ટ | योऽकार्यं कार्यवच्छास्ति  | 990   | 803   |
| यन्नवे भाजने लग्नः     | २           | 6      | बोऽत्ति यस्य सदा          |       |       |
| ययोरेव समं वित्तं      | 186         | १६६    | मांसं .                   | ३५    | ६६    |
| यद्य प्युवायाश्चरवारो  | २५३         | 96     | योऽधिकाद्योजनशतात्        | २८    | ५०    |
| यसाच येन च यथा च       | व २५        | 80     | यो धुवाणि परित्यज्य       | ८२    | २१५   |
| यस्मिन्नेवाधिकं चक्षुः | १३७         | 358    | यो यत्र कुशलः कार्ये      | 906   | 48    |
|                        |             |        |                           |       |       |

|                          | पृ०    | श्हो॰ |                             | पृ०    | ম্ভী ০ |
|--------------------------|--------|-------|-----------------------------|--------|--------|
| यो येन प्रतिबद्धः        |        |       | लोभाक्जोधः प्रभवति          | 33     | २७     |
| स्यात्                   | २०७    | 930   | ਰ.                          |        | ,,     |
| यो नात्मजे न च गुरौ      |        |       | वज्रं च राजतेजश्र           | 9 8 6  | 986    |
| न च                      | 36     | 88    | वनेऽपि दोषाः प्रभवन्ति      | 7      | 140    |
| यो हि धर्म पुरस्कृत्य    | २२७    | 90    | रागिणां                     | 280    | 63     |
| योऽर्थतस्वमविज्ञाय       | . २५३  | ९३    | वरं गर्भस्नावो वरमापे       | च ४    | 98     |
| योवनं धनसंपत्तिः         | 3      | 93    | वरं प्राणपरित्यागः          | 358    | १२६    |
| ₹.                       |        |       | वरं मौनं कार्थं न च         | 40     | 330    |
| रजनीचरनाथेन खण्डित       | १२४    | 333   | वरं विभवहीनेन               | पद     | 350    |
| रहस्यभेदो याच्जा च       | છપ     | 96    | वरं वनं व्याव्याजेन्द्रसंहि | तिं ६० | १५३    |
| राजतः सलिलाद्येः         | ६९     | 360   | वरं शुन्या शाला न च         | 40     | 336    |
| राजा कुलवधूर्विप्रा      | ६६     | १७३   | वरमल्पवलं सारं              | 368    | 46     |
| राजा घृणी ब्राह्मणः      | 943    | 963   | वरमेको गुणी पुत्रो न र      | 3 4    | 96     |
| राजा मत्तः शिक्षः        | 984    | 36    | वर्णश्रेष्ठो द्विजः पूज्यः  | २२९    | 50     |
| राजानं प्रथमं बिन्देत्   | ७६     | २०४   | वर्णाकारप्रतिध्वानैः        | 305    | 38     |
| राज्यलोभाव               | 943    | 369   | वर्धनं वाथ सन्मानं          | १३८    | 358    |
| रूपयौवनसंपन्ना           | 9      | 39    | वर्धमानो महास्नेहो          | 68     | 3:     |
| रोगशोकपरीतापबन्धन        | ر<br>ج | 83    | वाजिवारणलोहानां             | 30     | 80     |
| रोगी चिरप्रवासी च        | 46     | 383   | विप्रदः करितुरङ्ग-          |        |        |
| ळ.                       | 76     | 101   | पत्तिभिः                    | 533    | 386    |
| -                        |        |       | विजेतुं प्रयतेतारीन्        | 304    | 36     |
| लाङ्ग्लचालनमधश्चर-       |        |       | विज्ञैः स्निग्धैरुपकृतमपि   | १४६    | 380    |
| णावपातम्                 | 96     | ४२    | वित्तं यदा यस्य समं         |        |        |
| लुब्धः क्रूरोऽलसो        | 388    | 300   | विभक्तं                     | २३५    | 8૬.    |
| लुब्धमर्थेन गृह्णीयात्   | २५६    | 305   | विद्या ददाति विनयं          | 3      | Ę      |
| <b>लुब्धस्यासंविभागि</b> | २३२    | ३८    | विद्या शस्त्रस्य शास्त्रस्य | ÷      | હ      |
| लोकयात्राऽभयं लजा        | ४७     | 304   | विद्वानेवोपदेष्टब्यो        | 340    | ч      |
| लोको वहति किं राजन्      | 583    | ષ્દ   | विनाप्यथेवीरः स्पृश्नाति    |        |        |
| लोभेन बुद्धिश्चलति       | 46     | 385   | बहुमानो                     | ६७     | १७९    |
|                          |        |       |                             |        |        |

|                          | व.    | স্ঠা• |                            | ā•  | श्लोक |
|--------------------------|-------|-------|----------------------------|-----|-------|
| विना वर्तनमेवेते         | २७    | 8ई    | शरीरस्य गुणानां च          | २७  | ४९.   |
| विपदि धैर्यमथाम्युद्ये   |       |       | शशिदिवाकरयोर्घहपीडनं       | 26  | પક    |
| क्षमा                    | २२    | ३२    | शशिनीव हिमार्तानां         | 40  | 330   |
| विरक्तप्रकृतिश्चैव       | २३१   | ३०    | शास्त्राण्यघीत्यापि        |     |       |
| विशन्ति सहसा मुढाः       | 164   | ६७    | भवन्ति                     | ६५  | 303   |
| विश्वासप्रतिपञ्चानां     | २३६   | ५१    | <b>शिष्टैरप्यविशेषज्ञः</b> | २०६ | 586   |
| विषदिग्धस्य भक्तस्य      | १३५   | 356   | शीतवातातपक्षेत्रान्        | ९०  | 53    |
| विषमो हि यथा नकः         | २०८   | १३५   | शुचित्वं त्यागिता शौर्यं   | 88  | ९६    |
| विषमां हि दशां प्राप्य   | २१५   | ą     | शैलेषु दुर्गमार्गेषु       | 960 | ७५    |
| विस्तीर्णताऽतिवैषम्यं    | 306   | પર    | शोकस्थानसहस्राणि           | 93  | 3     |
| विस्मयः सर्वथा हेयः      | 66    | 94    | शोकारातिभयत्राणं           | 60  | 333   |
| वृत्ते महति संग्रामे     | 538   | 9     | श्रीमान् धवल-              |     |       |
| वृत्त्वर्थं नातिचेष्टेत  | ६८    | 968   | चन्द्रोऽसौ                 | २६२ | 933   |
| वृत्त्यर्थं भोजनं येपां  | २४७   | 64    | श्चतो हितोपदेशोऽयं         | 9   | 2     |
| वृद्धानां वचनं ग्राह्यं  | २०    | २३    | श्चाच्यः स एको भुवि        |     |       |
| वैद्यो गुरुश्च मन्त्री च | 196   | 806   | मानवानां                   | 00  | 388   |
| वैद्यानामातुरः श्रेयान्  | १७३   | ३३    | ঘ.                         |     |       |
| व्रजनित न निवर्तन्ते     | २४५   | ७५    | पद्गणीं भिद्यते मन्नः      | 308 | ३६    |
| ब्यपदेशेऽपि सिद्धिः      | 3 & 9 | 93    | षद् दोषाः पुरुषेणेह        |     | •     |
| ब्यालवाही यथा            |       | Ť     | हातब्या                    | २३  | ६४    |
| ब्यारुं .                | 203   | २९    | स.                         |     |       |
| ब्योमैकान्तविहारिणोर्डा  | पे २९ | पर    | संचिन्त्य संचिन्त्य तमु-   |     |       |
| হা.                      |       |       | <b>अद</b> ण्डं             | २४६ | ७९    |
| शङ्काभिः सर्वमाकान्तं    | २०    | २४    | संगतः संधिरेवायं           | २५८ | 338   |
| शतं दचान्न विवदेत्       | 302   | ₹ 9   | संतोषासृततृप्तानां         | ५९  | 984   |
| शत्रुणा न हि संदध्यात्   | 8.8   | 66    | संत्यज्यते प्रकृतिभिः      | २३३ | રૂલ   |
| शब्दमात्राञ्च भेतब्यं    | 994   | ८९    | संधाय युवराजेन             | 190 | ९३    |
|                          |       |       |                            |     |       |

|                           | y o | श्लो॰ | 1                        | पृ० | ঞ্চীত |
|---------------------------|-----|-------|--------------------------|-----|-------|
| संधिः कार्योऽप्यनार्येण   | _   |       |                          | _   |       |
| संधिः सर्वमहीभुजां        |     |       | सदा धर्मवलीयस्त्वात्     | २३३ |       |
|                           | २६२ | •     | सद्भावेन हरेन्मिल्लं     | २५६ | 308   |
| संधिमिच्छेत्              | २२८ | 38    | सन्त एव सतां नित्यं      | 90  | 863   |
| संपत्तयः पराधीनाः         | 385 | 345   | सन्तानसंधिविज्ञेयो       | २५७ | 330   |
| संपत्तश्च विपत्तेश्च      | २३३ | ४२    | सन्मार्गे तावदास्ते      |     |       |
| संपदा सुस्थितंमन्यो       | 64  | ६     | प्रभवति                  | ७३  | 996   |
| संपदि यस्य न हर्षा        | २२  | ३३    | स वन्धुया विवन्नानां     | 22  | 33    |
| संयोगो हि वियोगस्य        | २४५ | ७३    | स सूखंः कालमत्राप्य      | 300 | ४७    |
| संयोजयति विद्येव          | 7   | પ્    | समेयाद्विषमं नागैः       | १८६ | ७३    |
| संछापितानां मधुरैर्वः     |     |       | सरसि बहुशस्तारा-         |     |       |
| चोभिः                     | ३९  | 20    | च्छाये                   | २५५ | 909   |
| संसारविषवृक्षस्य          | ६ ३ | 148   | सर्व एव जनः शूरो         | १७६ | 83    |
| संहतत्वाद्यथा वेणुः       | २३० | રૂષ્ડ | सर्वकामसमृदस्य           | 280 | 40    |
| संहतास्तु हरन्येते        | २३  | રૂ ૭  | सर्वद्रब्येषु विद्येव    | 9   | 8     |
| संहतिः श्रेयसी पुंसां     | २३  | ३७    | सर्वस्य हि परीक्ष्यन्ते  | 99  | २०    |
| स किंभृतः स किंमन्री      | 304 | ३८    | सर्वहिंसानिवृत्ता ये     | 34  | ६४    |
| सकृदुष्टं तु यो मित्रं    | 383 | 288   | सर्वाः सम्पत्तयस्तस्य    | 46  | 388   |
| सङ्गः सर्वोत्मना त्याज्यः | २४९ | ८९    | स स्निग्धोऽकुशलानिवा     |     | •••   |
| स जातो येन जातेन          | 8   | 34    | रयति                     | 936 | 383   |
| सत्यं शौर्यं दया त्यागो   | २०६ | १२९   | सहसा विद्यीत न           |     |       |
| सत्यधर्मन्यपेतेन          | २३४ | 80    | क्रियां                  | २५३ | 90    |
| सत्यानृता सपरुपा          | १५३ | 965   | स हि गगनविहारी           | 99  | 23    |
| सत्यायों धार्मिको-        |     |       | स ह्यमात्यः सदा श्रेयान् | 930 | ९२    |
| <b>ऽनार्यो</b>            | २२९ | 23    | साधोः प्रकोपितस्यापि     | ४२  | 6     |
| सस्रोऽनुपालयेत्           |     | 1     | सा भार्या या गृहे        |     |       |
| सत्यं                     | २३० | २२    | दक्षा                    | 98  | २००   |
| सदामात्यो न साध्यः        |     |       | साम्ना दानेन भेदेन       | 308 | 80    |
| स्यात्                    | 350 | 305   | सिद्धिः साध्ये सतामस्तु  | 3   | 9     |
|                           |     |       |                          |     |       |

|                            | वि॰   | ঞ্চী৽ |                                   | पृ    | ঞ্চা৹ |
|----------------------------|-------|-------|-----------------------------------|-------|-------|
| सुकृतान्यपि कर्माणि        | २४६   | 96    | <del>खेह च्</del> छेदेऽपि साधृनां | 88    | ९५    |
| सुखमापतितं सेव्यं          | ६७    | १७७   | स्पृशन्नपि गजो हन्ति              | १६२   | 18    |
| सुखास्वादपरो यस्तु         | 580   | ७६    | स्मृतिश्च परमार्थेषु              | २५३   | ९६    |
| सुखोच्छेचो हि भवति         | २३२   | ३६    | स्यन्दनार्थः समे                  |       |       |
| सुगुप्तिमाधाय सुसं-        |       |       | युखेत्                            | 366   | 61    |
| हृतेन                      | २३५   | ५०    | स्वकर्मसन्तानविचे-                |       |       |
| सुचिरं हि चरन्             | 148   | ٩     | ष्टितानि                          | 60    | 211   |
| सुजीर्णमन्न सुविचक्षणः     |       |       | स्बच्छन्दजातेन                    | ३५    | ६८    |
| सुतः                       | ₹0    | २२    | स्वदेशजं कुळाचारं                 | 3.28  | 3 €   |
| सुभटाः शीलसंपन्नाः         | २०६   | १२७   | स्वभावशूरमस्रज्ञं                 | 356   | 69    |
| सुमन्नितं सुविकान्तं       | 230   | 939   | खयं वीक्ष्य यथा वध्वाः            | ७३    | 190   |
| सुमहान्यपि शास्त्राणि      | २०    | २६    | स्वराज्यं वासयेद्राजा             | 990   | ९५    |
| सुहदां हितकामानां यः       | 36    | ७४    | खर्णरेखामहं स्पृष्टा              | १२२   | 330   |
| सुहदां हितकामानां यो       | २१५   | ૪     | खल्पसायुवसावशेष-                  |       |       |
| सुहदामु कारकारणात्         | ९६    | રૂપ   | मलिनं                             | ९७    | 83    |
| सुहद्दलं तथा राज्यं        | २२७   | 36    | स्वसैन्येन तु संधानं              | २५९   | 120   |
| सुहद्भेदस्तावत्            | 348   | 368   | स्वातव्यं पितृमन्दिरे             | 43    | 338   |
| स्मृतिश्च परमार्थेपु       | २५३   | ९६    | स्वायकर्षं परोत्कर्षं             | 808   | ६३    |
| सेवया धनमिच्छद्भिः         | •     |       | स्वाभाविकं तु यनिमन्नं            | 60    | २०९   |
|                            | ९०    | २०    | स्वामिमूला भवन्त्येव              | 580   | 46    |
| सेवितव्यो महावृक्षः        | 3 8 9 | 30    | स्वाम्यमात्यश्च राष्ट्रं च        | 233   | 385   |
| सेवेव मानमखिलं -           | 40    | १३९   | स्वेदितो मर्दितश्चैव              | 936   | 336   |
| स्कन्धेनापि बहेच्छत्रून्   | २४२   | ξo    | ह.                                |       |       |
| स्कन्धोपनेयः संधिश्च       | २५७   | 306   | हंसैः सह मयूराणां                 | 9,44  | 9     |
| स्तव्धस्य नश्यति यशो       | 353   | 906   | हर्पकोधौ समी यस्य                 | २०७   | १३२   |
| स्थानं नास्ति क्षणं नास्ति | 43    | 994   | हस्तिनां गमनं प्रोक्तं            | 360   | ७४    |
| स्थान एव नियोज्यन्ते       | १०६   | ত গু  | हीनसेवा न कर्तव्या                | 3 8 3 | 99    |
| स्थानमुत्सुज्य गच्छन्ति    | ६६    | 308   | हीयते हि मतिस्तात                 | 3     | 85    |
|                            |       |       | Gian is aimmin                    |       | •     |



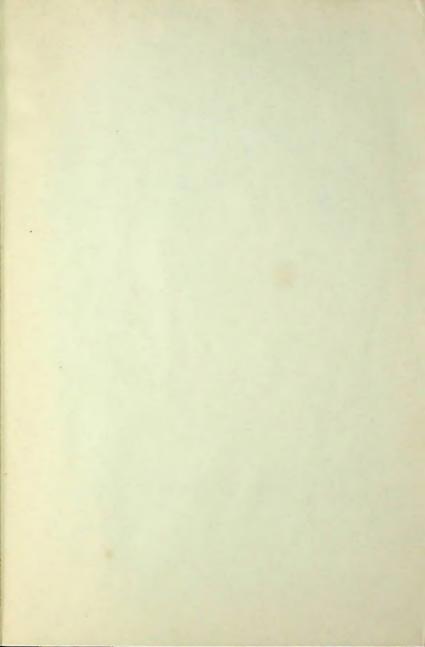



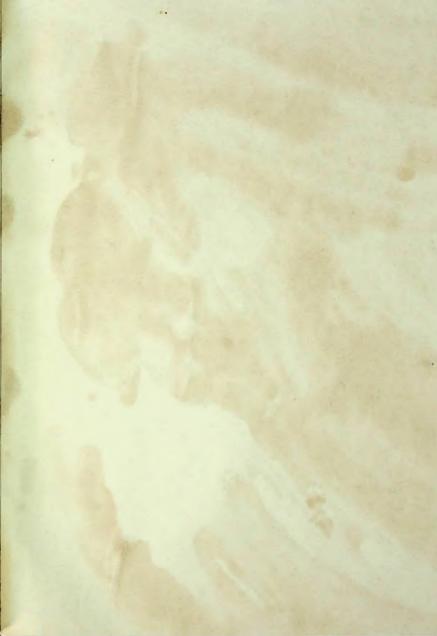

